**਼੍ਰਿ** ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਇ॥

# ਨਾਮਧਾਰੀ ਨਿਤਨੇਮ

ੰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ–ਪੰਜਾਬ





#### Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library

Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library has been created with the approval and personal blessings of Sri Satguru Uday Singh Ji. You can easily access the wealth of teaching, learning and research materials on Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library online, which until now have only been available to a handful of scholars and researchers.

This new Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library allows school children, students, researchers and armchair scholars anywhere in the world at any time to study and learn from the original documents.

As well as opening access to our historical pieces of world heritage, digitisation ensures the long-term protection and conservation of these fragile treasures. This is a significant milestone in the development of the Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-Library, but it is just a first step on a long road.

Please join with us in this remarkable transformation of the Library. You can share your books, magazines, pamphlets, photos, music, videos etc. This will ensure they are preserved for generations to come. Each item will be fully acknowledged.

To continue this work, we need your help

Your generous contribution and help will ensure that an ever-growing number of the Library's collections are conserved and digitised, and are made available to students, scholars, and readers the world over. The Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-Library collection is growing day by day and some rare and priceless books/magazines/manuscripts and other items have already been digitised.

We would like to thank all the contributors who have kindly provided items from their collections. This is appreciated by us now and many readers in the future.

Contact Details

For further information - please contact

Email: NamdhariElibrary@gmail.com



ੴ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਇ॥

## ਨਾਮਧਾਰੀ ਨਿਤਨੇਮ

ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ-ਪੰਜਾਬ **डीनी इन्दः** ४०००

ਸੰਮਤ ੨੦੬੨ (ਸੰਨ ੨੦੦੫)

#### ਮਿਲਣ ਦੇ ਪਤੇ:

- ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ−੧੪੧੧੨੬ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੰਜਾਬ)
- ਸਤਿਜੁਗ,
   ਨਾਮਧਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਰਮੇਸ਼ ਨਗਰ,
   ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-੧੧੦੦੧੫
- ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ।

#### ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :

ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ–੧੪੧੧੨੬ ਲੁਧਿਆਣਾ(ਪੰਜਾਬ)

#### ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ:

ਕੈਡ-ਕੌਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-੧੧੦੦੫੮

#### ਛਾਪਕ:

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼, ਨਵੀਨ ਸ਼ਾਹਦਰਾ, ਦਿੱਲੀ

### ਤਤਕਰਾ

|                                      | ਪੰਨਾ |
|--------------------------------------|------|
| ● ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਪਾ: ੧੨ ਵੀਂ                | u    |
| ● ਜਪੁ                                | · 99 |
| ● ਸਬਦ ਹਜਾਰੇ                          | 89   |
| ● ਜਾਪੁ                               | ਪ੨   |
| <ul> <li>ਸਬਦ ਹਜਾਰੇ ਪਾ: ੧੦</li> </ul> | tt   |
| ● ਰਹਿਰਾਸ                             | ಳ೨   |
| ● ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ                       | 9∋≎  |
| ● ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ                        | ੧੩੮  |
| ● ਅਰਦਾਸ                              | ৭০২  |

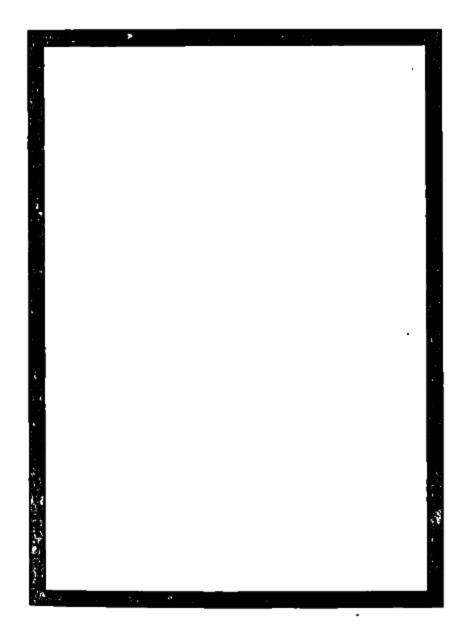

## ਰਹਿਤ ਨਾਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੨

੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਲਿਖਤੁਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਸੰਬੂਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭੈਣੀ ਦਾ ਸੰਬੂਹ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤੇ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ।

ਹੋਰੁ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਸੰਬੂਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਭੈਣੀ ਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉਠ ਕੇ ਗੜਵਾ ਲਜਾਇ ਕਰ ਮਦਾਨੇ ਹੋਇ ਔਣਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੜਵਾ ਮਾਜਨਾ ਮਦਾਨ ਬਸਤ੍ਰ ਲਾਹਿ ਕੇ ਜਾਨਾ ਦਾਤਨ ਕਰਨੀ ਫੇਰ ਇਸ਼ਨਾਨੂ ਕਰਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨੀ ਜੇ ਕੰਠ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸਰਬ ਮਾਈ ਬੀਬੀ ਸਰਬ ਬੁਢੇ ਬਾਲੇ ਨੇ। ਜਪੂ, ਜਾਪੂ, ਦੂਹਾ ਦੇ ਹਜਾਰੇ ਕੰਠ ਕਰਨੇ। ਰਹਿਰਾਸ. ਆਰਤੀ ਸੋਹਿਲਾ ਏਤਨੀ ਤਾ ਜਰੂਰ ਹੀ ਕੰਠ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ਼ ਸਭ ਨੇ ਰਖਨਾ। ਭਜਨੂ ਅਠੇ ਪਹਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਚੇ ਦਾ। ਹੋਰ ਪਰਾਈ ਧੀ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨਣੀ। ਪਰਾਇਆ ਹਕੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗੇ ਹੀ ਲਿਖ ਛਡਿਆ ਹੈ

ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੁਅਰ ਉਸ ਗਾਇ।' ਜੇ ਕੋਈ ਭਜਨ ਪਛਕੇ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਦਾ ਮੂਹ ਦੂਹੀ ਜਹਾਨੀ ਕਾਲਾ ਹੋਉਗਾ। ਹੋਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਦਾ ਫਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸਹਿ ਜਾਣਾ ਸਭਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਕੁਛੂ ਤਾ ਭੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਤੁਸਾ ਦਾ ਰਛਕ ਗੁਰੁ ਹੈ। ਹਰਿ ਬਖਤ ਤੂਸੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਹਰਿ ਬਖੇਤ ਦਵਾਨ ਲਾਉਣਾ ਹਰ ਦਿਨ ਸਬਦੂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਰ ਜਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾ ਚੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਭਾਡੇ ਕੋਰੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚੌਕੇ ਬਿਚ ਚਰਨ ਪੋਇਕੇ ਬੜਨਾ। ਅਰ ਹੋਮ

ਬੀ ਕਰਨਾ। ਪਹਲੇ ਚੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਮ ਦੀ ਜਗਾ ਲਕੜੀ ਹੋਮ ਵਿਚ ਪਲਾਹ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਜਾ ਬੇਰੀ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਫੂਕ ਨਹੀ ਮਾਰਨੀ, ਹੋਮ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਖੀ ਨਾਲ ਝਲਣਾ ਪੰਜ ਆਦਮੀ ਹੋਮ ਵਿਚ ਪੋਥੀਆ ਉਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨੀ ਚਉਪਈ, ਜਪੂ, ਜਾਪੂ, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤੂ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ<sup>੧</sup>, ਛੇਵਾ ਆਦਮੀ<sup>੨</sup> ਅਹੁਤੀਆ ਪਾਵੇ ਸਤਵਾ ਮਗਰੋ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਦਾ ਛਿਟਾ ਦੇਵੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਦਾ

 ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਉਗ੍ਰਦੰਤੀ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਹਵਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

੨. ਭਜਨ ਵੀ ਕਰੇ।

ਕਰਮ ਕਰੇ ਜਾਰੀ ਚੋਰੀ ਤਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਥਾ ਦਵਾਨ ਬਿਚ ਨਹੀ ਬੜਨ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਜੋਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਏਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜੀ ਏਹ ਆਦਮੀ ਏਥੇ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਈ ਨਾ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤਸੀ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹੋਰ ਜੀ ਸਭਨੇ ਹਥ ਜੋੜਨੇ ਪਰਮੇਸਰ ਅਗੇ। ਜੋ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ! ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਛਾ ਰਖਣੀਆਂ ਪਉਚਾ ਪਾਕੇ ਪਉਚਾ ਲਹੁਣਾ ਹੋਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਛਪਾਉਣਾ ਨਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀ ਲੈਣਾ ਬਟਾ ਨਹੀ ਕਰਨਾ ਸਦਾ ਗੁਰੂ

ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰੇ ਬਹੀਰ ਨੂੰ ਏਹੁ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇ ਦੇਣਾ ਜੋ ਪੰਦਰਾ ਸੋਲਾ ਬਰਸ ਤੇ ਘਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁੜੀ ਬਿਆਹੇ। ਦਾਰੂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖੌਫ ਰਖਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰਿ ਦਮ।



ੴ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੂਰਖੁ ਨਿਰਭਊ ਨਿਰਵੈਰੂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੂਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।। ਜਪ।। ਆਦਿ ਸਚੂ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੂ।। ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ।।੧।। ਸੋਚੈ ਸੋਚਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ।। ਚੁਪੈ ਚੂਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵ ਤਾਰ।। ਭਖਿਆ ਭਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੂਰੀਆ ਭਾਰ।। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਹਿ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਲਿ।। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ

ਕੁੜੈ ਤੁਟੈ ਪਾਲਿ।। ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲਿ।। ੧।। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮੂ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ।। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨਿ ਜੀਅ ਹਕਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ।। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮੂ ਨੀਚੂ ਹੁਕਮਿ ਲਿਖਿ ਦੁਖ ਸੂਖ ਪਾਈਅਹਿ।। ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਕਿ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਅਹਿ।। ਹਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੂ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ।। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ।। ੨।। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣੂ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣੂ।।

ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੂ।। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ।। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮੂ ਵੀਚਾਰੂ।। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜਿ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ।।ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਿ ਦੇਹ।।ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੁਰਿ।। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰਿ।। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਤੋਟਿ।। ਕਥਿ ਕਥਿ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ।। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕਿ ਪਾਹਿ।। ਜਗਾ ਜਗੰਤਰਿ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ।। ਹਕਮੀ ਹਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ।। ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇਪਰਵਾਹ।। ੩।। ਸਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਇ ਭਾਖਿਆ

ਸਾਦਾ ਸਾਹਿਬੂ ਸਾਚੂ ਨਾਾਈ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ।। ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹਿ ਦੇਹਿ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ।। ਫੇਰਿ ਕਿ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਜਿਤੂ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰੁ।। ਮੂਹੋ ਕਿ ਬੋਲਣੂ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤੂ ਸੁਣਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ।। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ।। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ਼ ਦੁਆਰੁ।। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੂ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰੁ।।੪।।

ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਇ।। ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਇ।। ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ।। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨੁ।। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨਿ ਰਖੀਐ ਭਾਉ।। ਦੁਖੁ ਪਰਹਰਿ ਸੁਖੁ ਘਰਿ ਲੈ ਜਾਇ।। ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ।। ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ।। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ।। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ।। ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ।। ੫।।

ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ ਜੋ ਤਿਸ਼ ਭਾਵਾ ਵਿਣੂ ਭਾਣੇ ਕਿ ਨਾਇ ਕਰੀ।। ਜੇਤੀ ਸਿਰਠਿ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣੂ ਕਰਮਾ ਕਿ ਮਿਲੈ ਲਈ।। ਮੀਤ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ।। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ।। ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈ ਵਿਸਰਿ ਨ ਜਾਈ।। ੬।।

ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਇ।।ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਵਿਚਿ ਜਾਣੀਐਨਾਲਿ ਚਲੈ ਸਭੂ ਕੋਇ।।ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸੂ ਕੀਰਤਿ ਜੀਗ ਲੇਇ।। ਜੇ ਤਿਸੂ ਨਦਰਿਨ ਆਵਈ ਤਵਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੇ।। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰਿ ਕੀਟੁ ਕਰਿ ਦੋਸੀ ਦੋਸੂ ਧਰੇ।। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣਿ ਗੁਣੁ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣੁ ਦੇ।। ਤੇਹਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁਝਈ ਜਿ ਤਿਸੂ ਗੁਣੂ ਕੋਇ ਕਰੇ।। ੭।।

ਸੁਣਿਐ ਸਿਧ ਪੀਰ ਸੁਰਿ ਨਾਥ।। ਸੁਣਿਐ ਧਰਤਿ ਧਵਲ ਆਕਾਸ।। ਸੁਣਿਐ ਦੀਪ ਲੋਅ ਪਾਤਾਲ।। ਸੁਣਿਐ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲੂ।। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ।। ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੂ।। ੮।। ਸੁਣਿਐ ਈਸਰੂ ਬਰਮਾ ਇੰਦੁ।। ਸੁਣਿਐ ਮੁਖਿ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੁ।।ਸੁਣਿਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਤਨਿ ਭੇਦ।। ਸੁਣਿਐ ਸਾਸਤ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਵੇਦ।। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ।। ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ।। ੯।।

ਸੁਣਿਐ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਗਿਆਨੁ।। ਸੁਣਿਐ ਅਠਸਠਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ।। ਸੁਣਿਐ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ।। ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ।।ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ।। ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ।। ੧੦।।

ਸੁਣਿਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ।। ਸੁਣਿਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਿਸਾਹ।। ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹੁ।। ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹੁ।। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੁ।। ਸੁਣਿਐ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ।। ੧੧।।

ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ।। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਇ।। ਕਾਗਦਿ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣਹਾਰੁ।। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨਿ ਵੀਚਾਰੁ।। ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ।। ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ।। ੧੨।।

ਮੰਨੈ ਸੁਰਤਿ ਹੋਵੈ ਮਨਿ ਬੁਧਿ।। ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਧਿ।। ਮੰਨੈ ਮੁਹਿ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ।। ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥਿ ਨ ਜਾਇ।। ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਹੋਇ।। ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ।। ੧੩।। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗਿ ਠਾਕ ਨ ਪਾਇ।। ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਸਿਉ ਪਰਗਟੂ ਜਾਇ।।ਮੰਨੈ ਮਗੂ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥ।। ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਨਬੰਧੁ।। ਐਸਾ ਨਾਮੂ ਨਿਰੰਜਨੂ ਹੋਇ।। ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ।। ੧੪।। ਮੰਨੈ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖੂ ਦੁਆਰੂ।। ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ।। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗਰ ਸਿਖ।। ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਹਿ ਨ ਭਿਖ।। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਇ।। ਜੇ ਕੋ ਮੰਨਿ ਜਾਣੈ ਮਨਿ ਕੋਇ॥ ੧੫॥ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨ।। ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ।। ਪੰਚੇ ਸੋਹਹਿ ਦਰਿ ਰਾਜਾਨੂ।। ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੂ ਏਕੁ

ਧਿਆਨ।। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵੀਚਾਰ।। ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸਮਾਰ।। ਧੌਲ ਧਰਮੂ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੂ।। ਸੰਤੋਖ ਥਾਪਿ ਰਖਿਆ ਜਿਨਿ ਸੂਤਿ।। ਜੇ ਕੋ ਬੂਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ।। ਧਵਲੈ ਉਪਰਿ ਕੇਤਾ ਭਾਰੁ।। ਧਰਤੀ ਹੋਰੂ ਪਰੈ ਹੋਰੂ ਹੋਰੂ।। ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰੂ ਤਲੈ ਕਵਣੂ ਜੋਰੁ।। ਜੀਅ ਜਾਤਿ ਰੰਗਾ ਕੋ ਨਾਵ।। ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੜੀ ਕਲਾਮ।। ਏਹੁ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿ ਜਾਣੈ ਕੋਇ।। ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਇ।। ਕੇਤਾ ਤਾਣੂ ਸੁਆਲਿਹੂ ਰੂਪੁ।। ਕੇਤੀ ਦਾਤਿ ਜਾਣੈ ਕੋਣੂ ਕੁਤੂ।। ਕੀਤਾ ਪਸਾਊ ਏਕੋ ਕਵਾਉ।। ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰੀਆਉ।। ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ

ਵੀਚਾਰੂ।। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ।।ਜੋ ਤੁਧੂ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ।। ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ।। ੧੬।। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ।। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ।। ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਮੁਖਿ ਵੇਦ ਪਾਠ।। ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨਿ ਰਹਹਿ ਉਦਾਸ।। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵੀਚਾਰ।। ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ।। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੂਹ ਭਖ ਸਾਰ।। ਅਸੰਖ ਮੋਨਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ।। ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ।। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ।। ਜੋ ਤਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ।। ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ।। ੧੭।।

ਅਸੰਖ ਮੁਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ।। ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ।। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਜੋਰ।। ਅਸੰਖ ਗਲ ਵਢ ਹਤਿਆ ਕਮਾਹਿ।। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰਿ ਜਾਹਿ।। ਅਸੰਖ ਕੁੜਿਆਰ ਫਿਰਾਹਿ।। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖਿ ਖਾਹਿ ।। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰਿ ਕਰਹਿ ਭਾਰੂ।। ਨਾਨਕ ਨੀਚੂ ਕਹੈ ਵੀਚਾਰੂ।। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ।। ਜੋ ਤੁਧੂ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ।। ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਨਿਰੰਕਾਰ।। ੧੮।। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ।। ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਅ।। ਅਸੰਖ ਕਹਹਿ। ਸਿਰਿ ਭਾਰੂ ਹੋਇ।। ਅਖਰੀ ਨਾਮੂ ਅਖਰੀ

ਸਾਲਾਹ।। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨੂ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ।।ਅਖਰੀ ਲਿਖਣੂ ਬੋਲਣੂ ਬਾਣਿ।। ਅਖਰਾ ਸਿਰਿ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣਿ।। ਜਿਨਿ ਏਹਿ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰਿ ਨਾਹਿ।। ਜਿਵ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹਿ।। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ।। ਵਿਣੂ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ।। ਕੁਦਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰ।। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ।। ਜੋ ਤੁਧੂ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਕਾਰ।। ਨਿਰੰਕਾਰ।। ੧੯।। ਭਰੀਐ ਹਥੂ ਪੈਰੂ ਤਨੂ ਦੇਹ।। ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸੂ ਖੇਹ।। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕਪੜ੍ਹ ਹੋਇ।। ਦੇ ਸਾਬੂਣੂ ਲਈਐ ਓਹੁ ਧੋਇ।।

ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗਿ।। ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗਿ।। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ।। ਕਰਿ ਕਰਿ ਕਰਣਾ ਲਿਖਿ ਲੈ ਜਾਹ ।। ਆਪੇ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹ ।। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੂ ਜਾਹੂ।। ੨੦।। ਤੀਰਥ ਤਪੁ ਦਇਆ ਦਤੂ ਦਾਨੂ।।ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੂ।। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨਿ ਕੀਤਾ ਭਾੳ।। ਅੰਤਰਿ ਗਤਿ ਤੀਰਥਿ ਮਲਿ ਨਾਉ।। ਸਭਿ ਗਣ ਤੇਰੇ ਮੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ।। ਵਿਣੂ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ।।ਸਅਸਤਿ ਆਥਿ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ।। ਸਤਿ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ।। ਕਵਣੂ ਸੂ ਵੇਲਾ ਵਖਤੂ ਕਵਣੂ ਕਵਣ ਥਿਤਿ ਕਵਣ ਵਾਰ।। ਕਵਣਿ ਸਿ

ਰੂਤੀ ਮਾਹੂ ਕਵਣੂ ਜਿਤੂ ਹੋਆ ਆਕਾਰੂ।। ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜਿ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪਰਾਣ।।ਵਖਤ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ ਜਿ ਲਿਖਨਿ ਲੇਖੂ ਕੁਰਾਣੂ।। ਥਿਤਿ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰਤਿ ਮਾਹੂਨਾ ਕੋਈ।। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ।। ਕਿਵ ਕਰਿ ਆਖਾ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਊ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ।। ਨਾਨਕ ਆਖਣਿ ਸਭੂ ਕੋ ਆਖੈ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਸਿਆਣਾ।। ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੂ ਵਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ।।ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੌ ਜਾਣੈ ਅਗੈ ਗਇਆ ਨ ਸੋਹੈ।। ੨੧।। ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ।। ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲਿ ਥਕੇ

ਵੇਦ ਕਹਨਿ ਇਕ ਵਾਤ।। ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਨਿ ਕਤੇਬਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ।।ਲੇਖਾ ਹੋਇ ਤ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖੈ ਹੋਇ ਵਿਣਾਸੁ।। ਨਾਨਕ ਵਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੁ।। ੨੨।।

ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਿ ਏਤੀ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ।। ਨਦੀਆ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦਿ ਨ ਜਾਣੀਅਹਿ।। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲੂ ਧਨੁ।। ਕੀੜੀ ਤੁਲਿ ਨ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਹਿ।। ੨੩।।

ਅੰਤੁ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਣਿ ਨ ਅੰਤੁ।। ਅੰਤੁ ਨ ਕਰਣੈ ਦੇਣਿ ਨ ਅੰਤੁ।। ਅੰਤੁ ਨ ਵੇਖਣਿ ਸੁਣਣਿ ਨ ਅੰਤੁ।। ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨਿ ਮੰਤੂ।। ਅੰਤੂ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ।। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ।। ਅੰਤ ਕਾਰਣਿ ਕੇਤੇ ਬਿਲਲਾਹਿ।। ਤਾ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹਿ।। ਏਹੂ ਅੰਤੂ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ।। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇ।। ਵਡਾ ਸਾਹਿਬੂ ਉਚਾ ਥਾਉ।। ਉਚੇ ਉਪਰਿ ਉਚਾ ਨਾਊ।। ਏਵਡੂ ਉਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਇ।। ਤਿਸੂ ਉਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਇ।। ਜੇਵਡੂ ਆਪਿ ਜਾਣੈ ਆਪਿ ਆਪਿ।। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤਿ।। ੨੪।। ਬਹਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਇ।। ਵਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲੂ ਨ ਤਮਾਇ।। ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰ।। ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੂ।। ਕੇਤੇ ਖਪਿ ਤੁਟਹਿ

ਵੇਕਾਰ।।ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰੂ ਪਾਹਿ।।ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹਿ।। ਕੇਤਿਆ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ।। ਏਹਿ ਭਿ ਦਾਤਿ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ।। ਬੰਦਿ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਇ।। ਹੋਰ ਆਖਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ।! ਜੋ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣਿ ਪਾਇ।। ਓਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆ ਮਹਿ ਖਾਇ।। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਇ।। ਆਖਹਿ ਸਿ ਭਿ ਕੇਈ ਕੇਇ।। ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ।। ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹ ।। ੨੫ ।। ਅਮੂਲ ਗੁਣ ਅਮੂਲ ਵਾਪਾਰ।। ਅਮੂਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੂਲ ਭੰਡਾਰ।। ਅਮਲ ਆਵਹਿ ਅਮਲ ਲੈ ਜਾਹਿ।। ਅਮੂਲ ਭਾਇ ਅਮੂਲਾ ਸਮਾਹਿ।। ਅਮੂਲ

ਧਰਮੂ ਅਮੂਲੂ ਦੀਬਾਣੂ।। ਅਮੂਲੂ ਤੂਲੂ ਅਮੂਲ ਪਰਵਾਣ।। ਅਮੂਲੂ ਬੁਖਸੀਸ ਅਮਲ\_ਨੀਸਾਣੂ।। ਅਮੂਲੂ ਕਰਮੂ ਅਮੂਲੂ ਫਰਮਾਣ।। ਅਮੂਲੋਂ ਅਮੂਲੂ ਆਖਿਆ ਨ ਜਾਇ।। ਆਖਿ ਆਖਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ।। ਆਖਹਿ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪਰਾਣ।। ਆਖਹਿ ਪੜੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ।। ਆਖਹਿ ਬਰਮੇ ਆਖਹਿ ਇੰਦ।। ਆਖਹਿ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ।। ਆਖਹਿ ਈਸਰ ਆਖਹਿ ਸਿਧ।। ਆਖਹਿ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬਧ।। ਆਖਹਿ ਦਾਨਵ ਆਖਹਿ ਦੇਵ।। ਆਖਹਿ ਸਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਸੇਵ।। ਕੇਤੇ ਆਖਹਿ ਆਖਣਿ ਪਾਹਿ।। ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠਿ ਉਠਿ ਜਾਹਿ।।ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰਿ

ਕਰੇਹਿ।। ਤਾ ਆਖਿ ਨ ਸਕਹਿ ਕੇਈ ਕੇਇ।। ਜੇਵਡੁ ਭਾਵੈ ਤੇਵਡੁ ਹੋਇ।। ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਇ।। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲੁ ਵਿਗਾੜੁ।। ਤਾ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰਿ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ।। ੨੬।।

ਸੋ ਦਰ ਕੋਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੋਹਾ ਜਿਤੂ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ।। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ।। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਊ ਕਹੀਅਨਿ ਕੇਤੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ ।।ਗਾਵਹਿ ਤੁਹੁਨੋ ਪਉਣੂ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੁ ਦੁਆਰੇ।। ਗਾਵਹਿ ਚਿਤੁ ਗੁਪਤੂ ਲਿਖਿ ਜਾਣਹਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਧਰਮੁ ਵੀਚਾਰੇ।। ਗਾਵਹਿ ਈਸਰੂ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨਿ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ।। ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇਦਾਸਣਿ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਿ ਨਾਲੇ।। ਗਾਵਹਿ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ ਗਾਵਨਿ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ।। ਗਾਵਨਿ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ।। ਗਾਵਨਿ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨਿ ਰਖੀਸਰ ਜਗ ਜੂਗੂ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ।। ਗਾਵਹਿ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨੂ ਮੋਹਨਿ ਸੂਰਗਾ ਮਛ ਪਇਆਲੇ।। ਗਾਵਨਿ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ।। ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸਰਾ ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ।।ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਰਖੇ ਧਾਰੇ।। ਸੋਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧੂ ਭਾਵਨਿ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ।। ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੁ ਕਿਆ

ਵੀਚਾਰੇ।। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ।।ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ।। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ।। ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ।।ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮੂ ਨੂੰ ਕਰਣਾ ਜਾਈ।। ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹੂ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਣ ਰਜਾਈ।।੨੭।। ਮੰਦਾ ਸੰਤੋਖ਼ ਸਰਮੂ ਪਤੂ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬਿਭੂਤਿ।। ਖਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜਗਤਿ ਡੰਡਾ ਪਰਤੀਤਿ।। ਆਈ ਪੰਥੀ ਜਮਾਤੀ ਮਨਿ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤੁ।।

ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ।। ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ।। ੨੮।।

ਭੁਗਤਿ ਗਿਆਨੂ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ।।ਆਪਿ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਅਵਰਾ ਸਾਦ।। ਸੰਜੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ।।ਆਦੇਸੁ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ।।ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ।।੨੯।।

ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤਿ ਵਿਆਈ ਤਿਨਿ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੂ।। ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਭੰਡਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣੂ।। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣੁ।। ਓਹੁ ਵੇਖੈ ਓਨਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਏਹੁ ਵਿਡਾਣੁ।। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸੁ।। ਆਦਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸ।। ੩੦।।

ਆਸਣੂ ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਡਾਰ।। ਜੋ ਕਿਛੂ ਪਾਇਆ ਸੁ ਏਕਾ ਵਾਰ।। ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰੁ।। ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ।।ਆਦੇਸ਼ੁਤਿਸੈਆਦੇਸ਼ੁ।। ਆਦਿ ਅਨੀਲੂ ਅਨਾਦਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੂ ਜਗੂ ਏਕੋ ਵੇਸ਼।। ੩੧।।

ਇਕ ਦੂ ਜੀਭੋਂ ਲਖ ਹੋਹਿ ਲਖ ਹੋਵਹਿ ਲਖ ਵੀਸ।। ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੋੜਾ ਆਖੀਅਹਿ ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਜਗਦੀਸ।। ਏਤੁ ਰਾਹਿ ਪਤਿ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐਂ ਹੋਇ ਇਕੀਸ।।ਸੁਣਿ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ।। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐਂ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ।। ੩੨।।

ਆਖਣਿ ਜੋਰੁ ਚੁਪੈ ਨਹ ਜੋਰੁ।।ਜੋਰੁ ਨ ਮੰਗਣਿ ਦੇਣਿ ਨ ਜੋਰੁ।। ਜੋਰੁ ਨ ਜੀਵਣਿ ਮਰਣਿ ਨਹ ਜੋਰੁ।। ਜੋਰੁ ਨ ਰਾਜਿ ਮਾਲਿ ਮਨਿ ਸੋਰੁ।। ਜੋਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵੀਚਾਰਿ।।ਜੋਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰੁ।। ਜਿਸੁ ਹਥਿ ਜੋਰੁ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਸੋਇ।।ਨਾਨਕ ਉਤਮੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕੋਇ।। ੩੩।। ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿਤੀ ਵਾਰ।। ਪਵਣ

ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ।। ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਧਰਤੀ ਥਾਪਿ ਰਖੀ ਧਰਮਸਾਲ।। ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਕੇ ਰੰਗ।। ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ।। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ।। ਸਚਾ ਆਪਿ ਸਚਾ ਦਰਬਾਰੁ।।ਤਿਥੈ ਸੋਹਨਿ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣੁ।। ਨਦਰੀ ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਣੁ।। ਕਚ ਪਕਾਈ ਓਥੈ ਪਾਇ।। ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਇ।। ੩੪।।

ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਏਹੋ ਧਰਮੁ।।ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖਹੁ ਕਰਮੁ।। ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ੍ਹ ਮਹੇਸ।। ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਅਹਿ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ।।ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ।। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ।। ਕੇਤੇ ਸਿਧ ਬੁਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ।। ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮਨਿ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ।। ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ।। ਕੇਤੀਆ ਸੂਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤ।। ੩੫।। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪਰਚੰਡ।। ਤਿਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਅਨੰਦੂ।। ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪੂ।। ਤਿਥੈ ਘਾੜਤਿ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤੂ ਅਨੂਪੂ।। ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹਿ।। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਇ।। ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸੂਰਤਿ ਮੁਤਿ ਮਨਿ ਬੂਧਿ।। ਤਿਥੈ ਘੜੀਐ ਸਰਾ ਸਿਧਾ ਕੀ ਸੁਧਿ।। ੩੬।। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰੂ !। ਤਿਥੈ ਹੋਰੂ

ਨ ਕੋਈ ਹੋਰੂ।। ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲ ਸੂਰ।।ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ।। ਤਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹਿ।।ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਹਿ।। ਨਾ ਓਹਿ ਮਰਹਿ ਨ ਠਾਗੇ ਜਾਹਿ।।ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮੂ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹਿ।। ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋਅ।। ਕਰਹਿ ਅਨੰਦ ਸਚਾ ਮਨਿ ਸੋਇ।। ਸਚਖੰਡਿ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ।। ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ।। ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਭੰਡ।। ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ।। ਤਿਥੈ ਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ।। ਜਿਵ ਜਿਵ ਹਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ।। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰਿ ਵੀਚਾਰੁ।। ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੂ।। ੩੭।।

ਜਤੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਨਿਆਰੁ।। ਅਹਰਣਿ ਮਤਿ ਵੇਦੁ ਹਥੀਆਰੁ।। ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਨਿ ਤਪ ਤਾਉ।। ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਤਿਤੁ ਢਾਲਿ।। ਘੜੀਐ ਸਬਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ।। ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰਮੁ ਤਿਨ ਕਾਰ।। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲ।। ੩੮।।

ਸਲੋਕੁ।।

ਪਵਣੂ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ।। ਦਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤੁ।। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮੁ ਹਦੂਰਿ।। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰਿ।। ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ।। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲਿ।।੧।।



ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਚੳ ਪਦੇ ਘਰੂ ੧॥

ਮੇਰਾ ਮਨੂ ਲੋਚੈ ਗੂਰ ਦਰਸਨ ਤਾਈ।। ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾੜਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ।। ਤਿਖਾ ਨ ਉਤਰੈ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਬਿਨੂ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ।।੧।।ਹੳ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਗਰ ਦਰਸਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀਉ।। ੧।। ਰਹਾਉ।। ਤੇਰਾ ਮੁਖੂ ਸੁਹਾਵਾ ਜੀਉ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ।। ਚਿਰੂ ਹੋਆ ਦੇਖੇ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ।। ਧੰਨੂ ਸੁ ਦੇਸ ਜਹਾ ਤੂੰ ਵਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੂਰਾਰੇ ਜੀਉ।। ੨।।

ਹਉ ਘੋਲੀ ਹਉ ਘੋਲਿ ਘਮਾਈ ਗਰ ਸਜਣ ਮੀਤ ਮੁਰਾਰੇ ਜੀਉ।। ੧।। ਰਹਾਉ।। ਇਕ ਘੜੀ ਨ ਮਿਲਤੇ ਤਾ ਕਲਿਜਗ ਹੋਤਾ।। ਹੁਣਿ ਕਦਿ ਮਿਲੀਐ ਪਿਅ ਤੁਧੂ ਭਗਵੰਤਾ।। ਮੋਹਿ ਰੈਣਿ ਨ ਵਿਹਾਵੈ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ਬਿਨੂ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਊ।।੩।।ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਊ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸੂ ਸਚੇ ਗਰ ਦਰਬਾਰੇ ਜੀਉ ।। ੧ ।। ਰਹਾਉ ।। ਭਾਗ ਹੋਆ ਗਰਿ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ।।ਪ੍ਰਭੂ ਅਬਿਨਾਸੀ ਘਰ ਮਹਿ ਪਾਇਆ।। ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਲ ਚਸਾ ਨ ਵਿਛੁੜਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਉ।। ੪।। ਹਉ ਘੋਲੀ ਜੀਉ ਘੋਲਿ ਘੁਮਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀਊ।। ੧।। ਰਹਾਊ।। ੧।। ੮।।

ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧ ਚਉ ਪਦੇ ੧ਓ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।।

ਜੀਉ ਡਰਤੂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੈ ਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ।। ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣੂ ਸੇਵਿਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੂ।। ੧।। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ।। ੧।। ਰਹਾਉ।। ਅਨੁਦਿਨ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਐ ਅੰਤਿ ਛਡਾਏ ਸੋਇ।। ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇ।। ੨।। ਦਇਆਲ ਤੇਰੈ ਨਾਮਿ ਤਰਾ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੇ ਜਾਉ।। ੧।। ਰਹਾਉ।। ਸਰਬੰ ਸਾਚਾ ਏਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ।। ਤਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ

ਕਰੇ ਜਾਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ।। ੩।। ਤੁਧੂ ਬਾਝ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵ ਰਹਾ।। ਸਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਹਿ ਜਿਤੂ ਨਾਮੂ ਤੇਰੇ ਲਾਗਿ ਰਹਾਂ।। ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ਜਿਸ ਆਗੈ ਪਿਆਰੇ ਜਾਇ ਕਹਾ।। ੧।। ਰਹਾੳ।। ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਚੰਉ ਕੋਇ।। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੂ ਹੈ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੁਖ ਚੁਖ ਹੋਇ।। ੪।। ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੂ ਬਿੰਦ ਬਿੰਦ ਚੂਖ ਚੂਖ ਹੋਇ।। ੧।। ਰਹਾੳ।।੪।।੧।। ਤਿਲੰਗ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੂ ੩

੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਇਹੁ ਤਨੂ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ

ਲੀਤੜਾ ਲਬਿ ਰੰਗਾਏ।। ਮੇਰੈ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ

ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ ਕਿਉ ਧਨ ਸੇਜੈ ਜਾਏ।। ੧।। ਹੰਉ ਕਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਮਿਹਰਵਾਨਾ ਹੰਉ ਕਰਬਾਨੈ ਜਾਉ।। ਹੰਉ ਕਰਬਾਨੈ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ ਲੈਨ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ।। ਲੈਨਿ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੈ ਹੰਉ ਸਦ ਕਰਬਾਨੈ ਜਾਊ।। ੧।। ਰਹਾਊ।। ਕਾਇਆ ਰੰਙਣਿ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ ਪਾਈਐ ਨਾੳ ਮਜੀਠ।। ਰੰਙਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਰੰਡੈ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਰੰਗ ਨ ਡੀਠ।।੨।। ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੈ ਪਾਸਿ।। ਧੁੜਿ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੋ ਮਿਲੈ ਜੀ ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸਿ।।੩।।ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ।। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣਿ ਕੰਤੈ ਭਾਵੈ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇਇ॥੪॥੧॥੩॥

ਤਿਲੰਗ ਮਃ ੧ ਇਆਨੜੀਏ ਮਾਨੜਾ ਕਰੇਹਿ।।ਆਪਨੜੈ ਘਰਿ ਹਰਿ ਰੰਗੋ ਕੀ ਨ ਮਾਣੇਹਿ।। ਸਹ ਨੇੜੈ ਧਨ ਕੰਮਲੀਏ ਬਾਹਰੂ ਕਿਆ ਢੂਢੇਹਿ।। ਭੈ ਕੀਆ ਦੇਹਿ ਸਲਾਈਆ ਨੈਣੀ ਭਾਵ ਕਾ ਕਰਿ ਸੀਗਾਰੋ।।ਤਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਜਾਣੀਐ ਲਾਗੀ ਜਾ ਸਹ ਧਰੇ ਪਿਆਰੋ।। ੧।। ਇਆਣੀ ਬਾਲੀ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾ ਧਨ ਕੰਤ ਨ ਭਾਵੈ 🕕 ਕਰਣ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਾ ਧਨ ਮਹਲ ਨ ਪਾਵੈ।। ਵਿਣੂ ਕਰਮਾ ਕਿਛੂ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਜੇ ਬਹੁਤੇਰਾ ਧਾਵੈ।। ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ।। ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਭਈ ਕਾਮਣਿ ਇਆਣੀ।। ੨।।

ਜਾਇ ਪੁਛਹੂ ਸੋਹਾਗਣੀ ਵਾਹੈ ਕਿਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹੂ ਪਾਈਐ।। ਜੋ ਕਿਛੂ ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰਿ ਮਾਨੀਐ ਹਿਕਮਤਿ ਹਕਮ ਚੁਕਾਈਐ।। ਜਾ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਤਉ ਚਰਣੀ ਚਿਤੂ ਲਾਈਐ।। ਸਹ ਕਹੈ ਸੋ ਕੀਜੈ ਤਨੂ ਮਨੋ ਦੀਜੈ ਐਸਾ ਪਰ ਮਲ ਲਾਈਐ ।। ਏਵ ਕਹਹਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ ਇਨੀ ਬਾਤੀ ਸਹ ਪਾਈਐ।।੩।।ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹ ਪਾਈਐ ਅਉਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ।। ਸਹੁ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਸੋ ਦਿਨ ਲੇਖੈ ਕਾਮਣਿ ਨਊਨਿਧਿ ਪਾਈ।।ਆਪਣੇ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸਭਰਾਈ।। ਐਸੇ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਹਜ ਕੀ ਮਾਤੀ ਅਹਿਨਿਸਿ ਭਾਇ ਸਮਾਣੀ।। ਸੁੰਦਰਿ

ਸਾਇ ਸਰੂਪ ਬਿਚਖਣਿ ਕਹੀਐ ਸਾ ਸਿਆਣੀ।।੪।।੨।।੪।। ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ੧ ਕਉਣ ਤਰਾਜੀ ਕਵਣ ਤਲਾ ਤੇਰਾ ਕਵਣੂ ਸਗਾਫੂ ਬੁਲਾਵਾ।। ਕਉਣੂ ਗੁਰੂ ਕੈ ਪਹਿ ਦੀਖਿਆ ਲੇਵਾ ਕੈ ਪਹਿ ਮੂਲੂ ਕਰਾਵਾ।। ੧।। ਮੇਰੋ ਲਾਲ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ਅੰਤੂ ਨ ਜਾਣਾ।। ਤੂੰ ਜਲ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਭਰਿ ਪੁਰਿ ਲੀਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ।। ੧।। ਰਹਾੳ।। ਮਨ ਤਾਰਾਜੀ ਚਿਤੂ ਤੁਲਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਫ ਕਮਾਵਾ।।ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰਿ ਸੋ ਸਹ ਤੋਲੀ ਇਨ ਬਿਧਿ ਚਿਤੂ ਰਹਾਵਾ।। ੨।। ਆਪੋ ਕੰਡਾ ਤੋਲੂ ਤਰਾਜੀ ਆਪੇ ਤੋਲਣਹਾਰਾ।। ਆਪੇ ਦੇਖੈ ਆਪੇ ਬੁਝੈ ਆਪੇ ਹੈ

ਵਣਜਾਰਾ।। ੩।। ਅੰਧੁਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਪਰਦੇਸੀ ਖਿਨੁ ਆਵੈ ਤਿਲੁ ਜਾਵੈ।। ਤਾ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਨਾਨਕੁ ਰਹਦਾ ਕਿਉ ਕਰਿ ਮੂੜਾ ਪਾਵੈ।। ੪।। ੨।। ੯।। ੧ਓ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।।

> ਰਾਗੁ ਬਿਲਾਵਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਚਉ ਪਦੇ ਘਰੁ ੧।। ਤੂ ਸੁਲਤਾਨੂ ਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆ ਤੇਰੀ

ਕਵਨ ਵਡਾਈ।। ਜੋ ਤੂ ਦੇਹਿ ਸੁ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ ਮੈ ਮੂਰਖ ਕਹਣ ਨ ਜਾਈ।।੧।। ਤੇਰੇ ਗਣ ਗਾਵਾ ਦੇਹਿ ਬੁਝਾਈ।।ਜੈਸੇ ਸਚ

ਮਹਿ ਰਹਉ ਰਜਾਈ।। ੧।।ਰਹਾਉ।। ਜੋ

ਕਿਛ ਹੋਆ ਸਭੂ ਕਿਛੂ ਤੁਝ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਅਸਨਾਈ।। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈ ਅੰਧੂਲੇ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ।। ੧।।ਕਿਆ ਹੳ ਕਥੀ ਕਥੋ ਕਥਿ ਦੇਖਾ ਮੈ ਅਕਥ ਨ ਕਥਨਾ ਜਾਈ।। ਜੋ ਤਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਆਖਾ ਤਿਲ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ।। ੩।। ਏਤੇ ਕੁਕਰ ਹਉ ਬੇਗਾਨਾ ਭਉਕਾ ਇਸ ਤਨ ਤਾਈ।। ਭਗਤਿ ਹੀਣੂ ਨਾਨਕੁ ਜੇ ਹੋਇਗਾ ਤਾ ਖਸਮੈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਈ।। 811911

ਬਿਲਾਵਲੂ ਮਹਲਾ ੧ ਮਨੂ ਮੰਦਰੂ ਤਨੂੰ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰੂ ਘਟ ਹੀ ਤੀਰਥਿ ਨਾਵਾ।।ਏਕੁਸਬਦੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਾਨ ਬਸਤੂ ਹੈ ਬਾਹੁੜਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਵਾ।। ੧।।ਮਨੂ ਬੇਧਿਆ ਦਇਆਲ ਸੇਤੀ ਮੇਰੀ

ਮਾਈ।। ਕਉਣੂ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ਹਮ ਨਾਹੀ ਚਿੰਤ ਪਰਾਈ।। ੧।। ਰਹਾੳ।। ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਹ ਹਮਾਰੀ।। ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਭਰਿ ਪੂਰਿ ਲੀਣਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੋਤਿ ਤੁਮਾਰੀ।। ੨।। ਸਿਖ ਮਤਿ ਸਭਿ ਬੁਧਿ ਤਮਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਛਾਵਾ ਤੇਰੇ।। ਤਝ ਬਿਨ ਅਵਰੂ ਨ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਣ ਗਾਵਾ ਨਿਤ ਤੇਰੇ।।੩।।ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਸਰਣਿ ਤਮਾਰੀ ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਧੂ ਪਾਸੇ।। ਜੋ ਤੁਧੂ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ ਇਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ।। ੪।। ੨।।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ।। ਜਾਪ ।। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦।। ਛਪੈ ਛੰਦ।। ਤੂ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।। ਚਕ੍ਰ ਚਿਹਨ ਅਰੂ ਬਰਨ ਜਾਤਿ ਅਰੂ ਪਾਤਿ ਨਹਿਨ ਜਿਹ।। ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੂ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋਉ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਿਹ।। ਅਚਲ ਮੂਰਤਿ ਅਨਭਊ ਪ੍ਰਕਾਸ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ।। ਕੋਟਿ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣਿ ਸਾਹ ਸਾਹਾਣਿ ਗਣਿਜੈ।।ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਮਹੀਪ ਸੂਰ ਨਰ ਅਸੂਰ ਨੇਤਿ ਨੇਤਿ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ

ਕਹਤ।।ਤੂ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ

ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤਿ।। ੧।। ਭੂਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ।। ਨਮਸਤ੍ਰੰ ਅਕਾਲੇ।। ਨਮਸਤ੍ਰੰ ਕ੍ਰਿਪਾਲੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ।।੨।।ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ।।ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ।। ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ।। ੩।। ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ।। ।।। ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ।। ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ।। ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ।। ਨਮਸਤੰ ਅਧਾਮੰ।। ਪ।। ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਭੀਤੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਢਾਹੇ।। ੬।। ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ।। ੭।। ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ।। ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ।। ੮।। ਨਮਸਤੰ ਸੂ ਏਕੈ।। ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ।। ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਜੁਪੇ।। ੯।। ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਕਰਮੇ।। ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਭਰਮੇ।। ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਦੇਸੇ।। ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਭੇਸੇ।। ੧੦।। ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਨਾਮੇ।। ਨਮਸਤੰ ਨਿਕਾਮੇ।। ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਤੇ।। ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਹਿਘਾਤੇ ।।੧੧।। ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਧੁਤੇ ।। ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ।। ੧੨।। ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਤਾਪੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ।। ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ।। ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ।। ੧੩।। ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੈ।। ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਬਰਗੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ।। ੧੪।। ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ।। ਨਮਸਤੰ ਸੂ ਜੋਗੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਗੇ।। ੧੫।। ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਮੇ।। ਨਮਸਤੱਸਤੂ ਰੰਮੇ।। ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸੇ।। ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸ੍ਰੇ।। ੧੬।। ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ।। ਨਮਸਤੱਸਤੂ∣ ਅਜਬੇ।। ੧੭।। ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਸੇ।। ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਧਾਮੇ।। ਨਮਸਤੰ ਨਿਬਾਮੇ।। ੧੮।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ।। ਨਮੋਂ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ।। ਨਮੋਂ

ਸਰਬ ਰੁਪੇ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ।। ੧੯।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ।। ੨੦।। ਨਮਸਤੱਸਤੂ ਦੇਵੈ।। ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਵੈ।।ਨਮਸਤੰਅਜਨਮੇ।।ਨਮਸਤੰਸ ਬਨ ਮੇ।। ੨੧।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਉਨੇ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਉਨੇ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ।। ੨੨।। ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ।। ਨਮਸਤੱਸਤ ਦਿਆਲੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਬਰਨੇ।। ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ।। ੨੩।। ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰ।। ਨਮਸਤੰ ਕ੍ਰਿਤਾਰੰ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਧੇ।। ਨਮੋਸਤ ਅਬੰਧੇ।। ੨੪।। ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਸਾਕੇ।। ਨਮਸਤੰ ਨ੍ਰਿਬਾਕੇ।। ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ।।

ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ।। ੨੫।। ਨਮਸਤੌ ਅਨੰਤੇ।। ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ।। ਨਮਸਤੱਸਤ ਰਾਗੇ।। ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ।। ੨੬।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ।।ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ।।ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ।। ੨੭।। ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ।। ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ।। ਨਮੋ ਪਾਲੇ।। ੨੮।। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ।। ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।। ਅਰੂਪ ਹੈਂ।। ਅਨੁਪ ਹੈਂ।। ਅਜੁ ਹੈਂ।। ਅਭੂ ਹੈ।। ੨੯।। ਅਲੇਖ ਹੈ।। ਅਭੇਖ ਹੈਂ।। ਅਨਾਮ ਹੈਂ।। ਅਕਾਮ ਹੈਂ।। ੩੦।। ਅਧੇ ਹੈ।। ਅਭੇ ਹੈ।। ਅਜੀਤ ਹੈ।। ਅਭੀਤ ਹੈ'।। ੩੧।। ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ'।।

ਨਿਧਾਨ ਹੈ'।। ਤ੍ਰਿਬਰਗ ਹੈ'।। ਅਸਰਗ ਹੈ ।। ੩੨ ।। ਅਨੀਲ ਹੈ ।। ਅਨਾਦਿ ਹੈ ।। ਅਜੇ ਹੈਂ।।ਅਜਾਦਿ ਹੈਂ।।੩੩।।ਅਜਨਮ ਹੈ।।ਅਬਰਨ ਹੈ।।ਅਭੂਤ ਹੈ।।ਅਭਰਨ ਹੈ।। ੩੪।। ਅਗੰਜ ਹੈ।। ਅਭੰਜ ਹੈ।। ਅਝੂਝ ਹੈਂ।। ਅਝੰਝ ਹੈਂ।। ੩੫।। ਅਮੀਕ ਹੈ।। ਰਫ਼ੀਕ ਹੈ।। ਅਧੰਧ ਹੈ।। ਅਬੰਧ ਹੈਂ।। ੩੬।। ਨ੍ਰਿਬੁਝ ਹੈਂ।। ਅਸੂਝ ਹੈਂ।। ਅਕਾਲ ਹੈਂ।। ਅਜਾਲ ਹੈਂ।। ੩੭।। ਅਲਾਹ ਹੈਂ।। ਅਜਾਹ ਹੈਂ।। ਅਨੰਤ ਹੈਂ।। ਮਹੰਤ ਹੈ'।।੩੮।।ਅਲੀਕ ਹੈ'।।ਨ੍ਰਿਸ਼ੀਕ ਹੈਂ।। ਨ੍ਰਿਲੰਭ ਹੈਂ।। ਅਸੰਭ ਹੈਂ।⊦੩੯।। ਅਗੰਮ ਹੈਂ।। ਅਜੰਮ ਹੈਂ।। ਅਭੂਤ ਹੈਂ।। ਅਛੁਤ ਹੈਂ।।੪੦।। ਅਲੋਕ ਹੈਂ।। ਅਸੋਕ

ਹੈ'।। ਅਕਰਮ ਹੈ'।। ਅਭਰਮ ਹੈ'।। ੪੧।। ਅਜੀਤ ਹੈਂ।। ਅਭੀਤ ਹੈਂ।। ਅਬਾਹ ਹੈਂ।। ਅਗਾਹ ਹੈ।। ੪੨।। ਅਮਾਨ ਹੈ।। ਨਿਧਾਨ ਹੈ।। ਅਨੇਕ ਹੈ।। ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ'।। ੪੩।। ਭੂਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ।। ਨਿਧਾਨੇ।। ਨਮੋਂ ਦੇਵ ਦੇਵੇ।। ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ।। ੪੪ ।। ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਉਣੇ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੳਣੇ।। ੪੫।। ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ।। ਨ੍ਰਿਸੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ।। ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ।। ਨਮੋਂ ਮਾਨ ਮਾਨੇ।। ੪੬।। ਨਮੋਂ ਚੰਦ ਚੰਦੇ।।ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ।।ਨਮੋ ਗੀਤ

ਗੀਤੇ।। ਨਮੋਂ ਤਾਨ ਤਾਨੇ।। ੪੭।। ਨਮੋਂ ਨ੍ਰਿਤ ਨ੍ਰਿਤੇ।। ਨਮੋਂ ਨਾਦ ਨਾਦੇ।। ਨਮੋਂ ਪਾਨ ਪਾਨੇ।। ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ।। ੪੮।। ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ।। ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ।। ਪਭੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ।। ਸਮਸਤੀ ਬਿਭੂਤੇ।। ੪੯।। ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ।। ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼੍ਰਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ।। ੫੦।। ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸੂਰੰ ਪਰਮ ਸਿਧੇ।। ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸੂਰੰ ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧੇ।। ੫੧।। ਨਮੋ ਸਸਤ੍ਰ ਪਾਣੇ।। ਨਮੋਂ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ।। ਨਮੋਂ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ।। ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ।। ਪ੨।। ਅਭੇਖੀ ਅਭਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਅਭੂਗਤੇ।। ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸੂਰੰ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ।। ੫੩।। ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ

ਕ੍ਰਰ ਕਰਮੇ।। ਨਮੋਂ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪ੍ਰੇਤ ਦੇਵੇਸ਼ ਧੌਰਮੇ।। ੫੪।। ਨਮੋਂ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋਂ ਰਾਗ ਰੁਪੇ।। ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹੰ ਨਮੋ ਭੂਪ ਭੂਪੇ।।੫੫।।ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ।। ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਇਸਨਾਨੇ।।੫੬।।ਨਮੋ ਮੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰੰ।।ਨਮੋ ਜੰਤ੍ਰ ਜੰਤ੍ਰੰ।। ਨਮੋਂ ਇਸਟ ਇਸਟੇ।। ਨਮੋਂ ਤੰਤ ਤੰਤੂ।। ੫੭।। ਸਦਾ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਸਰਬੰ ਪ੍ਣਾਸੀ।। ਅਨੁਪੇ ਅਰੂਪੇ ਸਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੀ।।੫੮।।ਸਦਾ ਸਿੱਧਿ ਦਾ ਬੁੱਧਿ ਦਾ ਬ੍ਰਿਧ ਕਰਤਾ।। ਅਧੋ ਉਰਧ ਅਰਧੰ ਅਘੰ ਓਘ ਹਰਤਾ।। ੫੯।। ਪਰੰ ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼੍ਰਰੰ ਪ੍ਰੋਛਪਾਲੰ।। ਸਦਾ ਸਰਬ ਦਾ ਸਿੱਧ ਦਾਤਾ ਦਯਾਲੰ।। **੬**੦।।

ਅਛੇਦੀ ਅਭੇਦੀ ਅਨਾਮੰ ਅਕਾਮੰ ।। ਸਮਸਤੋ ਪਰਾਜੀ ਸਮਸਤਸਤ ਧਾਮੰ।। ੬੧।। ਤੇਰਾ ਜੋਰ।। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ।। ਜਲੇ ਹੈ।। ਥਲੇ ਹੈ।। ਅਭੀਤ ਹੈ।। ਅਭੇ ਹੈਂ।।੬੨।।ਪ੍ਰਭੂ ਹੈਂ।। ਅਜੂ ਹੈਂ।।∣ ਅਦੇਸ ਹੈਂ।। ਅਭੇਸ ਹੈਂ।। ੬੩।। ਭੂਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ।। ਅਗਾਧੇ ਅਬਾਧੇ।। ਅਨੰਦੀ ਸਰੂਪੇ।। ਨਮੋਂ ਸਰਬ ਮਾਨੇ।। ਸਮਸਤੀ .ਨਿਧਾਨੇ।।੬੪।।ਨਮਸਤ੍ਰੰ ਨ੍ਰਿਨਾਥੇ ।। ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਮਾਥੇ।। ਨਮਸਤ੍ਰੰ ਅਗੰਜੇ ।। ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ॥ ੬੫॥ ਨਮਸਤ੍ਰੰ ਅਕਾਲੇ।। ਨਮਸਤੂੰ ਅਪਾਲੇ।।

ਸਰਬ ਦੇਸੇ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੇਸੇ।। ੬੬।। ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ।।ਨਮੋ ਸਾਜ ਸਾਜੇ।।ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹੇ।। ਨਮੋ ਮਾਹ ਮਾਹੇ।। ੬੭।। ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ।। ਨਮੋ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤੇ।। ਨਮੋ ਰੋਖ ਰੋਖੇ।। ਨਮੋ ਸੋਖ ਸੋਖੇ।। ੬੮।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੋਗੇ।।ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੋਗੇ।।ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੀਤੰ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੀਤੰ।। ੬੯।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਿਆਨੰ।।ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਾਨੰ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਮੰਤ੍ਰੰ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਜੰਤ੍ਰੰ।। ੭੦।। ਨਮੇਂ ਸਰਬ ਦ੍ਰਿਸੰ।। ਨਮੋਂ ਸਰਬ ਕ੍ਰਿਸੰ।। ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ।। ਤਿਭੰਗੀ ਅਨੰਗੇ।। ੭੧।। ਨਮੋ ਜੀਵ ਜੀਵੰ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ।। ਅਖਿੱਜੇ ਅਭਿੱਜੇ ਸਮਸਤੰ ਪ੍ਰਸਿੱਜੇ ।। ੭੨।। ਕ੍ਰਿਪਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰ

ਪ੍ਰਣਾਸੀ।। ਸਦਾ ਸਰਬ ਦਾ ਰਿਧਿ ਸਿਧੰ ਨਿਵਾਸੀ।। ੭੩।।

ਚਰਪਟ ਛੰਦ।। ਤ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਮੇ।। ਅੰਬ੍ਰਿਤ ਧਰਮੇ।। ਅਖਲ ਜੋਗੇ।। ਅਚਲ ਭੋਗੇ।। ੭੪।। ਅਚਲ ਰਾਜੇ।। ਅਟਲ ਸਾਜੇ।। ਅਖਲ ਧਰਮੰ।। ਅਲਖ ਕਰਮੰ।। ੭੫।। ਸਰਬੰ ਦਾਤਾ। ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ।।ਸਰਬੰ ਭਾਨੇ।। ਸਰਬੰ ਮਾਨੇ।। ੭੬।। ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ।। ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣੰ।। ਸਰਬੰ ਭੂਗਤਾ ।। ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ।। ੭੭।। ਸਰਬੰ ਦੇਵੰ।। ਸਰਬੰ ਭੇਵੰ।। ਸਰਬੰ ਕਾਲੇ।। ਸਰਬੰ ਪਾਲੇ।। ੭੮।।

ਰੁਆਲ ਛੰਦ।। ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।। ਆਦਿ ਰੂਪ ਅਨਾਦਿ ਮੂਰਤਿ ਅਜੋਨਿ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ।।ਸਰਬ ਮਾਨ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਦੇਵ ਅਭੇਵ ਆਦਿ ਉਦਾਰ।। ਸਰਬ ਪਾਲਕ ਸਰਬ ਘਾਲਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪੂਨ ਕਾਲ।।ਜੱਤ ਤੱਤ ਬਿਰਾਜਹੀ ਅਵਧੂਤ ਰੂਪ ਰਸਾਲ।। ੭੯।। ਨਾਮ ਠਾਮ ਨ ਜਾਤ ਜਾ ਕਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨ ਰੇਖ।। ਆਦਿ ਪੂਰਖ ਉਦਾਰ ਮੁਰਤਿ ਅਜੋਨਿ ਆਦਿ ਅਸੇਖ।। ਦੇਸ ਔਰ ਨ ਭੇਸ ਜਾ ਕਰ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨ ਰਾਗ।। ਜੱਤ ਤੱਤ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਹੋਇ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ।।੮੦।। ਨਾਮ ਕਾਮ ਬਿਹੀਨ ਪੇਖਤ ਧਾਮ ਹੂੰ ਨਹਿ ਜਾਹਿ।। ਸਰਬ ਮਾਨ ਸਰਬਤ ਮਾਨ ਸਦੈਵ ਮਾਨਤ ਤਾਹਿ।।

ਏਕ ਮੂਰਤਿ ਅਨੇਕ ਦਰਸਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ।।ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ।। ੮੧।। ਦੇਵ ਭੇਵ ਨ ਜਾਨਹੀ ਜਿਹ ਬੇਦ ਅਉਰ ਕਤੇਬ।। ਰੂਪ ਰੰਗ ਨ ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਸੂ ਜਾਨਈ ਕਿਹ ਜੇਬ।। ਤਾਤ ਮਾਤ ਨ ਜਾਤ ਜਾ ਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਿਹੀਨ।। ਚਕ੍ਰ ਬਕ੍ਰ ਫਿਰੈ ਚਤੁਰ ਚਕ ਮਾਨਹੀ ਪੂਰ ਤੀਨ।। ੮੨।। ਲੋਕ ਚਉਦਹ ਕੇ ਬਿਖੈ ਜਗ ਜਾਪਹੀ ਜਿਹ ਜਾਪ।। ਆਦਿ ਦੇਵ ਅਨਾਦਿ ਮੁਰਤਿ ਥਾਪਿਓ ਸਬੈ ਜਿਹ ਥਾਪਿ।। ਪਰਮ ਰੂਪ ਪੂਨੀਤ ਮੂਰਤਿ ਪੂਰਨ ਪੂਰਖ ਅਪਾਰ।। ਸਰਬ ਬਿਸ੍ਰ ਰਚਯੋ ਸੁਯੰਭਵ ਗੜਨ ਭੰਜਨਹਾਰ।। ੮੩।। ਕਾਲ ਹੀਨ ਕਲਾ

ਸੰਜੂਗਤਿ ਅਕਾਲ ਪੂਰਖ ਅਦੇਸ।। ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੁ ਭਰਮ ਰਹਿਤ ਅਭੂਤ ਅਲਖ ਅਭੇਸ।। ਅੰਗ ਰਾਗ ਨ ਰੰਗ ਜਾ ਕਹ ਜਾਤਿ ਪਾਤਿ ਨ ਨਾਮ।। ਗਰਬ ਗੰਜਨ ਦੂਸਟ ਭੰਜਨ ਮੁਕਤਿ ਦਾਇਕ ਕਾਮ।। ੮੪।। ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨ ਉਸਤਤਿ ਏਕ ਪੂਰਖ ਅਵਧੂਤ।। ਗਰਬ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਆਦਿ ਰੂਪ ਅਸੂਤ।। ਅੰਗ ਹੀਨ ਅਭੰਗ ਅਨਾਤਮ ਏਕ ਪਰਖ ਅਪਾਰ।। ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਘਾਇਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰ।। ੮੫।। ਸਰਬ ਗੰਤਾ ਸਰਬ ਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨੁਭੇਖ।। ਸਰਬ ਸਾਸਤ ਨ ਜਾਨਹੀ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰੁ ਰੇਖ।। ਪਰਮ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾ ਕਹਿ

ਨੇਤਿ ਭਾਖਤ ਨਿੱਤ।। ਕੋਟਿ ਸਿੰਮਿਤਿ ਪੁਰਾਨ ਸਾਸਤ੍ਰ ਨ ਆਵਈ ਚਿੱਤ॥ ੮੬॥ ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ।। ਤੂ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।। ਗਨ ਗਨ ਉਦਾਰ।। ਮਹਿਮਾ ਅਪਾਰ।। ਆਸਨ ਅਭੰਗ।। ਉਪਮਾ ਅਨੰਗ।। ੮੭।। ਅਨਭਊ ਪ੍ਰਕਾਸ।। ਨਿਸ ਦਿਨ ਅਨਾਸ।। ਆਜਾਨੂ ਬਾਹੂ।। ਸਾਹਾਨ ਸਾਹੂ।। ੮੮।। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ।। ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ।। ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ।। ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ।। ੮੯।। ਇੰਦ੍ਰਾਨ ਇੰਦ੍ਰ।। ਬਾਲਾਨ ਬਾਲ।। ਰੰਕਾਨ ਰੰਕ।। ਕਾਲਾਨ ਕਾਲ।। ੯੦।। ਅਨਭੂਤ ਅੰਗ।। ਆਭਾ ਅਭੰਗ।। ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਅਪਾਰ।। ਗੁਨ

ਗਨ ਉਦਾਰ।। ੯੧।। ਮੁਨਿ ਗਨ ਪ੍ਰਨਾਮ।।ਨਿਰਭੈ ਨ੍ਰਿਕਾਮ।।ਅਤਿ ਦੁਤਿ ਪ੍ਰਚੰਡ।। ਮਿਤਿ ਗਤਿ ਅਖੰਡ।। ੯੨।। ਆਲਿਸਯ ਕਰਮ।। ਆਦ੍ਰਿਸਯ ਧਰਮ।। ਸਰਬਾ ਭਰਣਾਢਯ।। ਅਨਡੰਡ ਬਾਢਯ।। ੯੩।।

ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ।। ਤ੍ਵ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।। ਗੁਬਿੰਦੇ।। ਮੁਕੰਦੇ।। ਉਦਾਰੇ।। ਅਪਾਰੇ।। ੯੪।। ਹਰੀਅੰ।। ਕਰੀਅੰ।। ਨ੍ਰਿਨਾਮੇ।। ਅਕਾਮੇ।। ੯੫।।

ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ।। ਚੱਤੁ ਚੱਕ੍ਰ ਕਰਤਾ।। ਚੱਤੁ ਚੱਕ੍ਰ ਹਰਤਾ।। ਚੱਤੁ ਚੱਕ੍ਰ ਦਾਨੇ।। ਚੱਤੁ ਚੱਕ੍ਰ ਜਾਨੇ।।੯੬।।ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਵਰਤੀ।।ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਭਰਤੀ।। ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਪਾਲੈ।। ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਕਾਲੈ।। ੯੭।। ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਪਾਸੇ।। ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਵਾਸੇ।। ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਮਾਨਯੈ।। ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ ਦਾਨਯੈ॥ ੯੮॥ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ।। ਨ ਸਤ੍ਰੈ।।ਨ ਮਿਤ੍ਰੈ।।ਨ ਭਰਮੰ।।ਨ ਭਿਤ੍ਹੈ।। ੯੯।। ਨ ਕਰਮੰ।। ਨ ਕਾਏ।। ਅਜਨਮੰ।। ਅਜਾਏ।। ੧੦੦।। ਨ ਚਿੜ੍ਹੈ।। ਨ ਮਿੜ੍ਹੈ।। ਪਰੇ ਹੈਂ।। ਪਵਿਤ੍ਹੈ।।੧੦੧।।ਪ੍ਰਿਥੀਸੈ।। ਅਦੀਸੈ ।। ਅਦ੍ਰਿਸੈ ॥ ਅਕ੍ਰਿਸੈ॥ १०२॥ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ।। ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਥਤੇ।। ਕਿ ਆਛਿਜ ਦੇਸੈ।। ਕਿ ਆਭਿਜ

ਭੇਸੈ।। ਕਿ ਆਗੰਜ ਕਰਮੈ।। ਕਿ ਆਭੰਜ ਭਰਮੈ।।੧੦੩।।ਕਿ ਆਭਿਜ ਲੋਕੈ।।ਕਿ ਆਦਿਤ ਸੋਕੈ।।ਕਿ ਅਵਧੁਤ ਬਰਨੈ।।ਕਿ ਬਿਭੂਤ ਕਰਨੈ।। ੧੦੪।। ਕਿ ਰਾਜੰ ਪਭਾ ਹੈਂ।। ਕਿ ਧਰਮੰ ਧੂਜਾ ਹੈਂ।। ਕਿ ਆਸੋਕ ਬਰਨੈ।। ਕਿ ਸਰਬਾ ਅਭਰਨੈ।! ੧੦੫।। ਕਿ ਜਗਤੰ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ।। ਕਿ ਛਤ੍ਹੰ ਛਤ੍ਹੀ ਹੈ ।। ਕਿ ਬਹਮੰ ਸਰੂਪੈ।।ਕਿ ਅਨਭਉ ਅਨੂਪੈ।। ੧੦੬ ।।ਕਿ ਆਦਿ ਅਦੇਵ ਹੈਂ।।ਕਿ ਆਪ ਅਭੇਵ ਹੈ'।।ਕਿ ਚਿਤ੍ਰੰ ਬਿਹੀਨੈ।।ਕਿ ਏਕੈ ਅਧੀਨੈ।। ੧੦੭।। ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰਜ਼ਾਕੈ।। ਰਹੀਮੈ ਰਿਹਾਕੈ।। ਕਿ ਪਾਕ ਬਿਐਬ ਹੈਂ।। ਕਿ ਗੈਬਲ .ਗੈਬ ਹੈ'।। ੧੦੮।। ਕਿ ਅਫ਼ਵਲ ਗਨਾਹ ਹੈਂ।। ਕਿ ਸਾਹਾਨ ਸਾਹ

ਹੈਂ।। ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈਂ।। ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਹੰਦ ਹੈਂ।। ੧੦੯।। ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੈਂ।। ਕਿ ਕਰਮੰ ਕਰੀਮ ਹੈਂ।। ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀ ਹੈ'।।ਕਿ ਸਰਬੰ ਦਲੀ ਹੈ'।।੧੧੦।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਮਾਨਯੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾਨਯੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਗਉਨੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਭਉਨੈ।। ੧੧੧।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇਸੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਭੇਸੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਰਾਜੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਸਾਜੈ।। ੧੧੨।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਦੀਨੈ।।ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਲੀਨੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਜਾ ਹੋ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਭਾ ਹੋ।। ੧੧੩।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਦੇਸੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਭੋਸੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਕਾਲੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ ਪਾਲੈ।।੧੧੪।।ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਹੰਤਾ।।ਕਿ

ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਗੰਤਾ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਭੇਖੀ।। ਕਿ ਸਰਬਤ੍ਰ ਪੇਖੀ।। ੧੧੫।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਕਾਜੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਰਾਜੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ ਸੋਖੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਪੋਖੈ।। ੧੧੬।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਤ੍ਰਾਣੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਪ੍ਰਾਣੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਦੇਸੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਭੇਸੈ।। ੧੧੭।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਮਾਨਯੈ।। ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਧਾਨਯੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਜਾਪਯੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਥਾਪਯੈ॥ ੧੧੮॥ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਭਾਨੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਮਾਨੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ੍ਰ ਇੰਦੈ।। ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਚੰਦੈ।। ੧੧੯।। ਕਿ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੈ।।ਕਿ ਪਰਮੰ ਵਹੀਮੈ।।ਕਿ ਆਕਲ ਅਲਾਮੈ ।।ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੈ ।। ੧੨੦।।ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈ ।।ਤਮਾਮੂਲ

ਰੂਜੂ ਹੈ'।। ਹਮੇਸੂਲ ਸਲਾਮੈ ।। ਸਲੀਖਤ ਮੁਦਾਮੈ।। ੧੨੧।। ਗਨੀਮੁਲ ਸਿਕਸਤੈ ।। .ਗਰੀਬਲ ਪਰਸਤੈ।। ਬਲੰਦਲ ਮਕਾਨੈ।। ਜਮੀਨਲ ਜਮਾਨੈ।। ੧੨੨।। ਤਮੀਜ਼ੁਲ ਤਮਾਮੈ।। ਰੁਜ਼ੁਅਲ ਨਿਧਾਨੈ।। ਹਰੀਫੁਲ ਅਜ਼ੀਮੈ।। ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨੈ।। ੧੨੩।। ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ'।। ਅਭੇਦ ਹੈ' ਅਭੰਗ ਹੈ'।। ਅਜ਼ੀਜ਼ਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ'।। ਗਨੀਮਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈਂ।। ੧੨੪।। ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ'।। ਤ੍ਰਿ ਮੁਕਤਿ ਬਿਭੂਤ ਹੈਂ।।ਪ੍ਰਭੂਗਤਿ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈਂ।।ਸੂ ਜੂਗਤਿ ਸੂਧਾ ਹੈ।। ੧੨੫।। ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ।। ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ।। ਸਮੁਸਤੋਪਰਾਜ ਹੈ।। ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈਂ।। ੧੨੬।। ਸਮਸਤੁਲ

ਸਲਾਮ ਹੈਂ।। ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈਂ।। ਨ੍ਰਿਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ।। ਅਗਾਧਿ ਅਨੂਪ ਹੈ।। ੧੨੭।। ਓਅੰ ਆਦਿ ਰੂਪੈ।। ਅਨਾਦਿ ਸਰੂਪੈ।। ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ।। ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ।।੧੨੮।।ਤ੍ਰਿਬਰਗੰ ਤ੍ਰਿਬਾਧੇ ।। ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ।। ਸੂਭੰ ਸਰਬ ਭਾਗੇ।। ਸੁ ਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੇ।। ੧੨੯।। ਤ੍ਰਿਭੂਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ'।। ਅਛਿਜ ਹੈਂ ਅਛੂਤ ਹੈ'।। ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈਂ।। ਪ੍ਰਿਥੀਊਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ।। ੧੩੦।। ਨਿਰੁਕਤ ਪਭਾ ਹੈ।। ਸਦੈਵੰ ਸਦਾ ਹੈ।। ਬਿਭੂਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈਂ।। ਪ੍ਰਜੁਗਤਿ ਅਨੁਪ ਹੈਂ।। ੧੩੧।। ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ।। ਬਿਭੂਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈਂ।। ਅਨੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈਂ।। ਪ੍ਰਜੂਗਤਿ

ਅਨੂਪ ਹੈਂ।। ੧੩੨।। ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ।। ਅਭੰਗ ਹੈ।। ਅਨੰਗ ਹੈ।। ਅਭੇਖ ਹੈ।।ਅਲੇਖ ਹੈ।।੧੩੩।।ਅਭਰਮ ਹੈ।। ਅਕਰਮ ਹੈਂ।। ਅਨਾਦਿ ਹੈਂ।। ਜਗਾਦਿ ਹੈਂ।। ੧੩੪।। ਅਜੈ ਹੈਂ।। ਅਭੈ ਹੈਂ।। ਅਭੂਤ ਹੈ'।। ਅਧੂਤ ਹੈ'।। ੧੩੫।। ਅਨਾਸ ਹੈਂ।। ਉਦਾਸ ਹੈਂ।। ਅਧੰਧ ਹੈਂ।। ਅਬੰਧ ਹੈਂ!। ੧੩੬।। ਅਭਗਤ ਹੈ'।। ਬਿਰਕਤ ਹੈ'।। ਅਨਾਸ ਹੈ'।। ਪ੍ਰਕਾਸ ਹੈ'।।੧੩੭।।ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ'।।ਸਨਿੰਤ ਹੈ'।। ਅਲਿੱਖ ਹੈਂ।। ਅਦਿੱਖ ਹੈਂ।।੧੩੮।। ਅਲੇਖ ਹੈ।। ਅਭੇਖ ਹੈ।। ਅਢਾਹ ਹੈ।। ਅਗਾਹ ਹੈ।। ੧੩੯।। ਅਸੰਭ ਹੈ।।

ਅਗੰਭ ਹੈ।।ਅਨੀਲ ਹੈ।।ਅਨਾਦਿ ਹੈ।। ੧੪੦।। ਅਨਿੱਤ ਹੈਂ।। ਸੂ ਨਿੱਤ ਹੈਂ।। ਅਜਾਤ ਹੈ।। ਅਜਾਦਿ ਹੈ।। ੧੪੧।। ਚਰਪਟ ਛੰਦ।। ਤ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਿ।। ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ।। ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ।। ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ।। ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ।। ੧੪੨।। ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ।। ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ।। ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ।। ਸਰਬੰ ਤ੍ਰਾਣੰ।। ੧੪੩।। ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ।। ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ।। ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ।। ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ।। ੧੪੪।। ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ।। ਤ੍ਰਪੁਸਾਦਿ।। ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ।। ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸੇ।। ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ।। ਅਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ।। ੧੪੫ ।। ਪ੍ਰਮਾਥੰ ਪ੍ਰਮਾਥੇ।। ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ।।

ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ।। ਨ੍ਰਿਬਾਧ ਬਿਭੂਤੇ।। ੧੪੬।। ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ।। ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ।। ਨ੍ਰਿਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ।। ਸਰਬੰਗੀ ਅਨੂਪੇ।। ੧੪੭।। ਨ ਪੋਤ੍ਰੈ ਨ ਪੂਤ੍ਰੈ।। ਨ ਸਤੈ ਨ ਮਿਤੈ।। ਨ ਤਾਤੈ ਨ ਮਾਤੈ।। ਨ ਜਾਤੈ ਨ ਪਾਤੈ।।੧੪੮।।ਨ੍ਰਿਸਾਕੰ ਸਰੀਕ ਹੈਂ।। ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਕ ਹੈਂ।। ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ।। ਅਜੈ ਹੈਂ ਅਜਾ ਹੈ।। ੧੪੯।। ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ।। ਤ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਿ।। ਕਿ ਜਾਹਰ ਜਹੂਰ ਹੈ'।। ਕਿ ਹਾਜਰ ਹਜੂਰ ਹੈਂ।। ਹਮੇਸੂਲ ਸਲਾਮ ਹੈਂ।। ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈਂ।। ੧੫੦।। ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ਼ ਹੈ'।। ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਰਾਗ਼ ਹੈ।।ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ।।ਕਿ

ਰਾਜ਼ਕ ਰਹੀਮ ਹੈਂ।। ੧੫੧।। ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿਹੰਦ ਹੈ'।। ਕਿ ਰਾਜ਼ਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ'।। ਕਰੀਮਲ ਕਮਾਲ ਹੈ'।। ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਜਮਾਲ ਹੈ'।। ੧੫੨।। ਗਨੀਮਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ'।। ਗਰੀਬਲ ਨਿਵਾਜ਼ ਹੈ'।। ਹਰੀਫਲ ਸਿਕੰਨ ਹੈ।। ਹਿਰਾਸਲ ਫਿਕੰਨ ਹੈ।। ੧੫੩।। ਕਲੰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈਂ।। ਸਮਸਤੂਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ'।। ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ'।। ਰਜ਼ਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ'।। 948 🖽 ਸਮਸਤੂਲ ਜ਼ੂਬਾਂ ਹੈਂ।। ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾਂ ਹੈਂ।। ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈਂ।। ਬਹਿਸ਼ਤੂਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ।। ੧੫੫।। ਕਿ ਸਰਬੁਲ ਗਵੰਨ ਹੈਂ।। ਹਮੇਸੂਲ ਰਵੰਨ ਹੈਂ।। ਤਮਾਮੂਲ ਤਮੀਜ਼ ਹੈਂ।। ਸਮਸਤੂਲ

ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ।। ੧੫੬।। ਪਰੰ ਪਰਮਈਸ ਹੈਂ।। ਸਮਸਤੂਲ ਅਦੀਸ ਹੈਂ।। ਅਦੇਸੂਲ ਅਲੇਖ ਹੈ।। ਹਮੇਸੂਲ ਅਭੇਖ ਹੈ।। ੧੫੭।। ਜਮੀਨੂਲ ਜਮਾਂ ਹੈ ।। ਅਮੀਕੂਲ ਇਮਾਂ ਹੈਂ।। ਕਰੀਮੂਲ ਕਮਾਲ ਹੈਂ।। ਕਿ ਜਰਅਤ ਜਮਾਲ ਹੈਂ।। ੧੫੮।। ਕਿ ਅਚਲੰ ਪ੍ਰਕਾਸ ਹੈਂ।। ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੂਬਾਸ ਹੈਂ।। ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈਂ।। ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਬਿਭੂਤ ਹੈ।। ੧੫੯।। ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈਂ।। ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈਂ।। ਕਿ ਅਚਲੰ ਅਨੰਗ ਹੈਂ।। ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ'।। ੧੬੦।। ਮਧੁਭਾਰ ਛੰਦ।। ਤ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਿ।।

ਮੁਨਿ ਮਨਿ ਪ੍ਰਨਾਮ।। ਗੁਨ ਗਨ

ਮੁਦਾਮ।। ਅਰਿ ਬਰ ਅਗੰਜ।। ਹਰਿ ਨਰ ਪ੍ਰਭੰਜ ।। ੧੬੧ ।। ਅਨ ਗਨ ਪ੍ਰਨਾਮ ।। ਮਨਿ ਮਨਿ ਸਲਾਮ।। ਹਰਿ ਨਰ ਅਖੰਡ।। ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ।। ੧੬੨।। ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ।।ਮੁਨਿ ਮਨਿ ਪ੍ਰਕਾਸ।।ਗੁਨ ਗਨ ਪਨਾਮ।। ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ।। ੧੬੩।। ਅਨਛਿੱਜ ਅੰਗ।। ਆਸਨ ਅਭੰਗ।। ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ।। ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਉਦਾਰ।। ੧੬੪।। ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ।। ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ।। ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ।। ਦਿਸ ਵਿਸ ਬਿਅੰਤ।। ੧੬੫।। ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ।। ਧ੍ਰਿਤ ਧਰ ਧੁਰਾਸ।।ਆਜਾਨੂ ਬਾਹੂ।।ਏਕੈ ਸਦਾਹੁ ।। ੧੬੬ ।। ਓਅੰਕਾਰ ਆਦਿ ।। ਕਥਨੀ ਅਨਾਦਿ।। ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ।।

ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ।। ੧੬੭।। ਘਰ ਘਰ ਪਨਾਮ।। ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ।। ਅਨਛਿੱਜ ਗਾਤ।। ਆਜਿਜ ਨ ਬਾਤ।। ੧੬੮।। ਅਨਝੰਝ ਗਾਤ।। ਅਨਰੰਜ ਬਾਤ।। ਅਨਟਟ ਭੰਡਾਰ।। ਅਨਠਟ ਅਪਾਰ।। ੧੬੯।। ਆਡੀਠ ਧਰਮ।। ਅਤਿ ਢੀਠ ਕਰਮ।। ਅਣਬ੍ਰਣ ਅਨੰਤ।। ਦਾਤਾ ਮਹੰਤ।। ੧੭੦।। ਹਰਿ ਬੋਲਮਨਾ ਛੰਦ।। ਤ੍ਰਪ੍ਰਸਾਦਿ।। ਕਰੂਣਾਲਯ ਹੈਂ।।ਅਰਿ ਘਾਲਯ ਹੈਂ।। ਖਲ ਖੰਡਨ ਹੈਂ।। ਮਹਿ ਮੰਡਨ ਹੈਂ।। ੧੭੧।। ਜਗਤੇਸੂਰ ਹੈਂ।। ਪਰਮੇਸੂਰ ਹੈਂ।। ਕਲਿ ਕਾਰਣ ਹੈ।। ਸਰਬ ਉਬਾਰਣ ਹੈ।। ੧੭੨।। ਪ੍ਰਿਤ ਧਾਰਨ ਹੈ ।। ਜਗ ਕਾਰਨ

ਹੈ।। ਮਨ ਮਾਨਯ ਹੈ।। ਜਗ ਜਾਨਯ ਹੈ'।। ੧੭੩।। ਸਰਬੰ ਭਰ ਹੈ'।। ਸਰਬੰ ਕਰ ਹੈ।। ਸਰਬ ਪਾਸਯ ਹੈ।। ਸਰਬ ਨਾਸਯ ਹੈ।। ੧੭੪।। ਕਰਣਾਕਰ ਹੈ।। ਬਿਸੰਭਰ ਹੈਂ।। ਸਰਬੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ।। ਜਗਤੇਸ਼ੁਰ ਹੈਂ।। ੧੭੫।। ਬ੍ਰਹਮੰਡਸ ਹੈ ।। ਖਲ ਖੰਡਸ ਹੈਂ।। ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਹੈਂ।। ਕਰੂਣਾਕਰ ਹੈਂ।। ੧੭੬।। ਅਜਪਾ ਜਪ ਹੈ ।। ਅਥਪਾ ਥਪ ਹੈਂ।। ਅਕਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈਂ।। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈਂ।। ੧੭੭।। ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈਂ।। ਕਰੂਣਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈਂ।। ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈਂ।। ਧਰਣੀ ਧ੍ਰਿਤ ਹੈ'।। ੧੭੮।। ਅਮਿਤੇਸ਼ਰ ਹੈਂ।।ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਂ।। ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈਂ।। ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ।। ੧੭੯।। ਅਜਬਾ

ਕ੍ਰਿਤ ਹੈਂ।। ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈਂ।। ਨਰ ਨਾਇਕ ਹੈਂ।। ਖਲ ਘਾਇਕ ਹੈਂ।। ੧੮੦।। ਬਿਸੂੰਭਰ ਹੈ'।। ਕਰੂਣਾਲਯ ਹੈਂ।। ਨ੍ਹਿਪ ਨਾਇਕ ਹੈਂ।। ਸਰਬ ਪਾਇਕ ਹੈਂ।। ੧੮੧।। ਭਵ ਭੰਜਨ ਹੈਂ।।ਅਰਿ ਗੰਜਨ ਹੈਂ।।ਰਿਪ ਤਾਪਨ ਹੈਂ।। ਜਾਪਨ ਹੈਂ।। 9t211 ਅਕਲੰ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈਂ।। ਸਰਬਾ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈਂ।। ਕਰਤਾ ਕਰ ਹੈਂ।। ਹਰਤਾ ਹਰਿ ਹੈਂ।। ੧੮੩।। ਪਰਮਾਤਮ ਹੈਂ। ਸਰਬਾਤਮ ਹੈਂ।। ਆਤਮ ਬਸ ਹੈਂ।। ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ।। ੧੮੪।। ਭੂਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ।! ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦ ਚੰਦੇ।। ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰੇ।। ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋਂ ਤੇਜ ਤੋਜੇ।। ਨਮੋਂ ਬਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ।। ੧੮੫।। ਨਮੋ ਰਾਜਸੰ ਤਾਮਸੰ ਸਾਂਤ ਰੂਪੇ।। ਨਮੋ ਪਰਮ ਤੱਤੰ ਅਤੱਤੰ ਸਰੂਪੇ।।ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ।। ਨਮੋਂ ਮੰਤ੍ਰ ਮੰਤ੍ਰੇ ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ।। ੧੮੬।। ਨਮੋਂ ਜੁੱਧ ਜੱਧੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ।। ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ ਨਮੋਂ ਪਾਨ ਪਾਨੇ।। ਨਮੋਂ ਕਲਹ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਾਂਤ ਰੂਪੇ।। ਨਮੋ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰੇ ਅਨਾਦੰ ਬਿਭੂਤੇ।। ੧੮੭।। ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੋ ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕੇ।। ਨਮੋ ਆਸ ਆਸੇ ਨਮੋ ਬਾਂਕ ਬੰਕੇ।। ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ।। ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ

ਅਨੰਗੀ ਅਕਾਮੇ।। ੧੮੮।। ਏਕ ਅਛਰੀ ਛੰਦ।। ਅਜੈ।। ਅਲੈ।। ਅਭੈ।। ਅਬੈ।। ੧੮੯।। ਅਭੂ।। ਅਜੂ।। ਅਨਾਸ। ਅਕਾਸ।। ੧੯੦।। ਅਗੰਜ।। ਅਭੰਜ ।। ਅਲੱਖ।। ਅਭੱਖ।। ੧੯੧।। ਅਕਾਲ।। ਦਿਆਲ।। ਅਲੇਖ।। ਅਭੇਖ ।। ੧੯੨ ।। ਅਨਾਮ ।। ਅਕਾਮ ।। ਅਗਾਹ।। ਅਢਾਹ।। ੧੯੩।। ਅਨਾਥੇ।। ਪੁਮਾਥੇ।। ਅਜੋਨੀ।। ਅਮੋਨੀ।। ੧੯੪।। ਨ ਰਾਗੇ।।ਨ ਰੰਗੇ।।ਨ ਰੂਪੇ।।ਨ ਰੇਖੇ।। ੧੯੫।।ਅਕਰਮੰ।।ਅਭਰਮੰ।।ਅਗੰਜੇ।। ਅਲੇਖੇ।। ੧੯੬।। ਭੂਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ।। ਨਮਸਤੂਲ ਪਣਾਮੇ ਸਮਸਤੂਲ

ਪਣਾਸੇ।। ਅਗੰਜੂਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੂਲ ਨਿਵਾਸੇ।। ਨ੍ਰਕਾਮੰ ਬਿਭੂਤੇ ਸਮਸਤੂਲ ਸਰੂਪੇ।। ਕੁਕਰਮੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸੂਧਰਮੰ ਬਿਭੂਤੇ।। ੧੯੭।। ਸਦਾ ਸੱਚਿਦਾਨੰਦ ਸਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ।। ਕਰੀਮੂਲ ਕੁਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤੂਲ ਨਿਵਾਸੀ।। ਅਜਾਇਬ ਬਿਭੂਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ ।। ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਕਰੀਮੂਲ ਰਹੀਮੇ।। ੧੯੮।। ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਵਰਤੀ ਚੱਤ੍ਰ ਚੱਕ੍ਰ ਭੂਗਤੇ।। ਸੁਯੰਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜਗਤੇ।। ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ।। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬਿਭੂਤੇ।। ੧੯੯।।



੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥ ਰਾਮਕਲੀ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ਰੇ ਮਨ ਐਸੋ ਕਰਿ ਸੰਨਿਆਸਾ ।। ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਬੈ ਕਰਿ ਸਮਝਹ ਮਨਹੀ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ।। ੧।। ਰਹਾਉ।। ਜਤ ਕੀ ਜਟਾ ਜੋਗ ਕੋ ਮਜਨੂ ਨੇਮ ਕੇ ਨਖਨ ਬਢਾਓ।। ਗਯਾਨ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਉਪਦੇਸਹੂ ਨਾਮ ਬਿਭੂਤ ਲਗਾਓ।। ੧।। ਅਲਪ ਅਹਾਰ ਸੂਲਪ ਸੀ ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਦਯਾ ਛਿਮਾ ਤਨ ਪੀਤਿ।। ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਨਿਰਬਾਹਿਬੋ ਹੈ ਬੋ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਅਤੀਤ।।੨।।ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਹਠ ਮੋਹ ਨ ਮਨ ਸਿਉ ਲਯਾਵੈ।। ਤਬ ਹੀ

ਆਤਮ ਤਤ ਕੋ ਦਰਸੈ ਪਰਮ ਪੂਰਖ ਕਹ ਪਾਵੈ।। ੩।। ੧।। ਰਾਮਕਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦ ਰੇ ਮਨ ਇਹ ਬਿਧਿ ਜੋਗ਼ ਕਮਾਓ।। ਸਿੰਙੀ ਸਾਚ ਅਕਪਟ ਕੰਠਲਾ ਧਿਆਨ ਬਿਭੂਤ ਚੜਾਓ।। ੧।। ਰਹਾਉ।। ਤਾਤੀ ਗਹ ਆਤਮ ਬਸਿ ਕਰ ਕੀ ਭਿੱਛਾ ਨਾਮ ਅਧਾਰੰ।। ਬਾਜੈ ਪਰਮ ਤਾਰ ਤਤ ਹਰਿ ਕੋ ਉਪਜੈ ਰਾਗ ਰਸਾਰੰ।। ੧।। ਉਘਟੈ ਤਾਨ ਤਰੰਗ ਰੰਗਿ ਅਤਿ ਗਯਾਨ ਗੀਤ ਬੰਧਾਨੰ।। ਚਕਿ ਚਕਿ ਰਹੈ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨਿ ਛਕਿ ਛਕਿ ਬਯੋਮ ਬਿਵਾਨੰ।। ੨।। ਆਤਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਭੋਸ਼ ਸੰਜਮ ਸੂ ਅਜਪਾ ਜਾਪੇ।। ਸਦਾ ਰਹੈ ਕੰਚਨ ਸੀ ਕਾਯਾ ਕਾਲ ਨ ਕਬਹੁੰ ਬਿਆਪੇ।।੩।।੨।।

ਰਾਮਕਲੀ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ਪਾਨੀ ਪਰਮ ਪੂਰਖ ਪਗ ਲਾਗੋ।। ਸੋਵਤ ਕਹਾ ਮੋਹ ਨਿੰਦਾ ਮੈ ਕਬਹੁੰ ਸੂਚਿਤ ਹੈ ਜਾਗੋ।। ੧।। ਰਹਾਉ।। ਔਰਨ ਕਹਾ ਉਪਦੇਸਤ ਹੈ ਪਸ਼ ਤੋਹਿ ਪ੍ਰਬੋਧ ਨ ਲਾਗੋ।। ਸਿੰਚਤ ਕਹਾ ਪਰੇ ਬਿਖਯਨ ਕਹ ਕਬਹੁ ਬਿਖੈ ਰਸ ਤਿਆਗੋ।। ੧।। ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਭਰਮ ਸੇ ਚੀਨਹੂ ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਨੁਰਾਗੋ।। ਸੰਗ੍ਰਹੂ ਕਰੋ ਸਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੋ ਪਰਮ ਪਾਪ ਤਜਿ ਭਾਗੋ।। ੨।। ਜਾ ਤੇ ਦੁਖ ਪਾਪ ਨਹਿ ਭੇਟੈ ਕਾਲ ਜਾਲ ਤੇ ਤਾਗੋ।। ਜੌ ਸੂਖ ਚਾਹੋ ਸਦਾ ਸਭਨ ਕੋ ਤੋਂ ਹਰਿ ਕੇ ਰਸ ਪਾਗੋ।।੩।।

> ਸੋਰਠਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਤੋਂ ਕਹ ਲਾਜ ਹਮਾਰੀ।।ਨੀਲ

ਕੰਠ ਨਰਹਰਿ ਨਾਰਾਇਣ ਨੀਲ ਬਸਨ ਬਨਵਾਰੀ।। ੧।। ਰਹਾਉ।। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਸੁਆਮੀ ਪਾਵਨ ਪਉਨ ਅਹਾਰੀ।। ਮਾਧਵ ਮਹਾ ਜੋਤਿ ਮਧੂ ਮਰਦਨ ਮਾਨ ਮੁਕੰਦ ਮੁਰਾਰੀ।। ੧।। ਨ੍ਰਿਬਿਕਾਰ ਨਿਰਜੂਰ ਨਿੰਦਾ ਬਿਨੂ ਨਿਰਬਿਖ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰੀ।। ਕ੍ਰਿਪਾ ਸਿੰਧ ਕਾਲ ਤ੍ਰਿ ਦਰਸੀ ਕੁਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਨਾਸਨ ਕਾਰੀ।। ੨।। ਧਨੂਰਪਾਨ ਧਿਤ ਮਾਨ ਧਰਾਧਰ ਅਨ ਬਿਕਾਰ ਅਸਿ ਧਾਰੀ।। ਹੈ ਮਤਿ ਮੰਦ ਚਰਨ ਸਰਨਾਗਤਿ ਕਰਿ ਗਹਿ ਲੇਹ ਉਬਾਰੀ।। ੩।। ੪।। ਰਾਗ ਕਲਿਆਣ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ਬਿਨ ਕਰਤਾਰ ਨ ਕਿਰਤਮ ਮਾਨੋ।। ਆਦਿ ਅਜੋਨਿ ਅਜੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ਤਿਹ

ਪਰਮੇਸਰ ਜਾਨੋ।। ੧।। ਰਹਾੳ।। ਕਹਾ ਭਯੋ ਜੋ ਆਨਿ ਜਗਤ ਮੈ ਦਸਕ ਅਸਰ ਹਰਿ ਘਾਏ।। ਅਧਿਕ ਪਰਪੰਚ ਦਿਖਾਇ ਸਭਨ ਕਹ ਆਪਹਿ ਬਹਮ ਕਹਾਏ।। ੧।। ਭੰਜਨ ਗੜਨ ਸਮਰਥ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਕਿਮਿ ਜਾਤਿ ਗਿਨਾਯੋ।।ਤਾ ਤੇ ਸਰਬ ਕਾਲ ਕੇ ਅਸਿ ਕੋ ਘਾਇ ਬਚਾਇ ਨ ਆਯੋ।। ੨।। ਕੈਸੇ ਤੋਹਿ ਤਾਰਿ ਹੈ ਸੂਨਿ ਜੜ ਆਪ ਡੂਬਿਓ ਭਵ ਸਾਗਰ।। ਛੂਟਿਹੋ ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਬਹੀ ਗਹੋ ਸਰਨਿ ਜਗਤਾਗਰ ਖਿਆਲ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ਮਿਤ੍ਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ

ਕਹਿਣਾ।। ਤੁਧੂ ਬਿਨੂ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ

Namdhari Elibrary

ਓਢਣ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ।। ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ।।ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂ ਸੱਥਰੂ ਚੰਗਾ ਭਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ।। ੧।। ੬।। ਤਿਲੰਗ ਕਾਫੀ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ਕੇਵਲ ਕਾਲਈ ਕਰਤਾਰ।। ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਅਨੰਤਿ ਮੂਰਤਿ ਗੜਨ ਭੰਜਨ ਹਾਰ।। ੧।।ਰਹਾਉ।। ਨਿੰਦ ਉਸਤਤਿ ਜਊਨ ਕੇ ਸਮ ਸਤ੍ਰਮਿਤ੍ਰਨ ਕੋਇ।। ਕਉਨ ਬਾਟ ਪਰੀ ਤਿੱਸੈ ਪਥ ਸਾਰਥੀ ਰਥ ਹੋਇ।।੧।।ਤਾਤ ਮਾਤ ਨ ਜਾਤ ਜਾ ਕਰ ਪੂਤ ਪੌਤ ਮੁਕੰਦ।। ਕਉਨ ਕਾਜਿ ਕਹਾਹਿਗੇ ਜਗ ਆਨਿ ਦੇਵਕਿ ਨੰਦ।। ੨।। ਦੇਵ ਦੈਤ ਦਿਸਾ ਵਿਸਾ ਜਿਹ ਕੀਨ ਸਰਬ ਪਸਾਰ।।ਕਊਨ ਉਪਮਾ ਤਉਨ ਕੋ

ਮੁਖ ਲੇਤ ਨਾਮੂ ਮੁਰਾਰਿ।। ੩।। ੭।। ਰਾਗ਼ ਬਿਲਾਵਲੂ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ਸੋ ਕਿਮਿ ਮਾਨਸ ਰੂਪ ਕਹਾਏ।। ਸਿਧਯ ਸਮਾਧਿ ਸਾਧਿ ਕਰਿ ਹਾਰੇ ਕਿਉ ਹੁ ਨ ਦੇਖਨ ਪਾਏ।। ੧।। ਰਹਾਉ।। ਨਾਰਦ ਬਿਆਸ ਪਰਾਸਰ ਧ੍ਰਅ ਸੇ ਧਿਆਵਤ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ।। ਬੇਦ ਪੂਰਾਨ ਹਾਰਿ ਹਠ ਛਾਡਿਓ ਤਦਪਿ ਧਯਾਨ ਨ ਆਏ।। ੨।। ਦਾਨਵ ਦੇਵ ਪਿਸਾਚ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਨੇਤਹਿ ਨੇਤਿ ਕਹਾਏ।। ਸੁਛਮ ਤੇ ਸੁਛਮ ਕਰਿ ਚੀਨੇ ਬ੍ਰਿਧਨ ਬ੍ਰਿਧ ਬਤਾਏ।। ੩।। ਅਕਾਸ ਪਤਾਲ ਸਬੈ ਸਜਿ ਏਕ ਅਨੇਕ ਸਦਾਏ।। ਸੋ ਨਰ ਕਾਲ ਤੇ ਬਾਚੇ ਜੋ ਹਰਿ ਸਰਣਿ मिपप्टे।। ८।। ੮।।

ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ਇਕ ਬਿਨੂ ਦੂਸਰ ਸੋ ਨ ਚਿਨਾਰ।। ਭੰਜਨ ਗੜਨ ਸਮਰੱਥ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨਤ ਹੈ ਕਰਤਾਰ।। ੧।। ਰਹਾਉ।। ਕਹਾ ਭਯੋ ਜੋ ਅਤਿ ਹਿਤ ਚਿਤ ਕਰਿ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸਿਲਾ ਪੁਜਾਈ।। ਪਾਨ ਥਕੋ ਪਾਹਨ ਕਹ ਪਰਸਤ ਕਛੂ ਕਰਿ ਸਿੱਧ ਨ ਆਈ।।੧।। ਅਛਤ ਧੁਪ ਦੀਪ ਅਰਪਤ ਹੈ ਪਾਹਨ ਕਛੂ ਨ ਖੈ ਹੈ।। ਤਾ ਮੈਂ ਕਹਾ ਸਿਧਯ ਹੈ ਰੇ ਜੜ ਤੋਹਿ ਕਛੂ ਬਰ ਦੈ ਹੈ।।੨।।ਜੋ ਜੀਅ ਹੋਤ ਦੇਤ ਕਛ ਤੂਹਿ ਕਰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਬਿਚਾਰ।। ਕੇਵਲ ਏਕ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ਬਿਨ ਯੋ ਨ ਕਤਹਿ ਉਧਾਰ।। ੩।। ੯।। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦ ਬਿਨੂ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਾਚਨ ਪੈ ਹੈ।। ਚੌਦਹ ਲੋਕ ਜਾਹਿ ਬਸਿ ਕੀਨੇ ਤਾਤੇ ਕਹਾ ਪਲੈ ਹੈ।। ੧।। ਰਹਾਉ।। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਬਾਰ ਨ ਸਾਕਿ ਹੈ ਜਾ ਕਰਿ ਨਾਮੂ ਰਟੈ ਹੈ।। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨੂ ਰੁਦ੍ਰ ਸੂਰਜ ਸਸਿ ਤੇ ਬਸਿ ਕਾਲ ਸਬੈ ਹੈ।। ੧।। ਬੇਦ ਪਰਾਨ ਕਰਾਨ ਸਬੈ ਮਤ ਜਾ ਕਰ ਨੇਤਿ ਕਹੈ ਹੈ।। ਇੰਦਰ ਫਨਿੰਦਰ ਮੁਨਿੰਦਰ ਕਲਪ ਬਹੁ ਧਯਾਵਤ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਐਹੈ।। ੨।। ਜਾ ਕਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਹਿ ਜਨਿਯਤ ਸੋ ਕਿਮ ਸਯਾਮ ਕਹੈ ਹੈ।। ਛੂਟ ਹੋ ਕਾਲ ਜਾਲ ਤੇ ਤਬ ਹੀ ਤਾਹਿ ਚਰਨ ਲਪਟੈ ਹੈ।। ३।। १०।।



ਸਲੋਕੂ ਮਃ ੧ ਦੂਖ਼ ਦਾਰੂ ਸੂਖੂ ਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾ ਸੂਖੂ ਤਾਮਿ ਨ ਹੋਈ।। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹਉ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ।। ੧।। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਵਸਿਆ।। ਤੇਰਾ ਅੰਤੂ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ।।੧।।ਰਹਾੳ।। ਜਾਤਿ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੁਰਿ ਰਹਿਆ।। ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤਿ ਸੁਆਲਿਉ ਜਿਨਿ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰਿ ਪਇਆ।। ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆ ਬਾਤਾ ਜੋ ਕਿਛੂ ਕਰਣਾ ਸੂ ਕਰਿ ਰਹਿਆ।। ੨।।

ਸੋ ਦਰੂ ਰਾਗੂ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧

੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੋਹਾ ਸੋ ਕੇਹਾ ਜਿਤੂ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ।। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣਹਾਰੇ।। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿੳ ਕਹੀਅਹਿ ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣਹਾਰੇ।। ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਪਵਣੂ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮੂ ਦੁਆਰੇ।। ਗਾਵਨਿ ਤਧਨੋ ਚਿਤ ਗਪਤ ਲਿਖਿ ਜਾਣਨਿ ਲਿਖਿ ਲਿਖਿ ਧਰਮੂ ਬੀਚਾਰੇ।। ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਈਸਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਹਨਿ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ।। ਗਾਵਨਿ ਤੂਧਨੋ

ਇੰਦ੍ਰਾਸਣਿ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆ ਦਰਿ ਨਾਲੇ ।। ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਸਿਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰਿ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਬੀਚਾਰੇ।।ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ।। ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨਿ ਰਖੀਸੁਰ ਜੁਗੂ ਜੁਗੂ ਵੇਦਾ ਨਾਲੇ।। ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਨਿ ਸਰਗ ਮਛੂ ਪਇਆਲੇ।।ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ।। ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸਰਾ ਗਾਵਨਿ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ।। ਗਾਵਨਿ ਤਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬਹਮੰਡਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਰਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ।। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨਿ ਜੋ ਤੁਧੂ ਭਾਵਨਿ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ।। ਹੋਰਿ ਕੇਤੇ ਤਧਨੋ ਗਾਵਨਿ ਸੇ ਮੈ

ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਨਿ ਨਾਨਕੂ ਕਿਆ ਬੀਚਾਰੇ ।। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚੂ ਸਾਹਿਬੂ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ।। ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨਿ ਰਚਾਈ।। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰਿ ਕਰਿ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨਿ ਉਪਾਈ।।ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਊ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ।। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰਿ ਹੁਕਮੂ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ।। ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹ ਸਾਹਾ ਪਤਿ ਸਾਹਿਬੂ ਨਾਨਕ ਰਹਣ ਰਜਾਈ।। ੧।।

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧।। ਸੁਣਿ ਵਡਾ ਆਖੈ ਸਭੂ ਕੋਇ।।ਕੇਵਡੂ ਵਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਇ।। ਕੀਮਤਿ ਪਾਇ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਇ।। ਕਹਣੈ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ

ਸਮਾਇ।।੧।।ਵਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ।।ਕੋਇਨ ਜਾਣੈ ਤੇ ਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵਡੂ ਚੀਰਾ।। ੧।। ਰਹਾਊ।। ਸਭਿ ਸੂਰਤੀ ਮਿਲਿ ਸਰਤਿ ਕਮਾਈ।।ਸਭ ਕੀਮਤਿ ਮਿਲਿ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ।। ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ।। ਕਹਣੂ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ।। ੨।। ਸਭਿ ਸਤ ਸਭਿ ਤਪ ਸਭਿ ਚੰਗਿਆਈਆ।। ਸਿਧਾ ਪਰਖਾ ਕੀਆ ਵਡਿਆਈਆ।। ਤੁਧੂ ਵਿਣੂ ਸਿਧੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈਆ।। ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਿ ਰਹਾਈਆ ।। ੩।।ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ।। ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ।। ਜਿਸੂ ਤੂ ਦੇਹਿ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ।। ਨਾਨਕ ਸਚੂ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ।।੪।।੨।।

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧।। ਆਖਾ ਜੀਵਾ ਵਿਸ਼ਰੈ ਮਰਿ ਜਾਉ।। ਆਖਣਿ ਅਉਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ।। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ।। ਉਤੂ ਭੂਖੈ ਖਾਇ ਚਲੀਅਹਿ ਦੁਖ।। ੧।। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਇ।। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੂ ਸਾਚੈ ਨਾਇ।। ੧।। ਰਹਾੳ।। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ।। ਆਖਿ ਥਕੇ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।। ਜੇ ਸਭਿ ਮਿਲਿ ਕੈ ਆਖਣ ਪਾਹਿ।। ਵਡਾ ਨ ਹੋਵੈ ਘਾਟਿ ਨ ਜਾਇ।। ੨।। ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਹੋਵੈ ਸੋਗੁ।। ਦੇਦਾ ਰਹੈ ਨ ਚੁਕੈ ਭੋਗੂ।। ਗੁਣੂ ਏਹੋ ਹੋਰੂ ਨਾਹੀ ਕੋਇ।। ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇ।।੩।। ਜੇਵਡੂ ਆਪਿ ਤੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤਿ।।ਜਿਨਿ ਦਿਨੂ ਕਰਿ ਕੈ ਕੀਤੀ ਰਾਤਿ।। ਖਸਮੂ

ਵਿਸਾਰਹਿ ਤੇ ਕਮਜਾਤਿ।। ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝੂ ਸਨਾਤਿ ।। ੪ ।। ੩ ।। ਰਾਗੂ ਗੁਜਰੀ ਮਹਲਾ ੪।। ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੂਰ ਸਤ ਪੂਰਖਾ ਬਿਨਉ ਕਰਉ ਗੁਰ ਪਾਸਿ।! ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗਰ ਸਰਣਾਈ ਕਰਿ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸਿ।। ੧।। ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗਰਦੇਵ ਮੋ ਕਉ ਰਾਮ ਨਾਮੂ ਪਰਗਾਸਿ।। ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਹਮਰੀ ਰਹਰਾਸਿ।। ਰਹਾਓ।। ਹਰਿ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਰਧਾ ਹਰਿ ਪਿਆਸ।। ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੂ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸਹਿ ਮਿਲਿ ਸੰਗਤਿ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਿ।। ੨।। ਜਿਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਸੂ ਨਾਮੂ ਨ ਪਾਇਆ ਤੇ

ਭਾਗ ਹੀਣ ਜਮ ਪਾਸਿ।। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਿ ਸੰਗਤਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵੇਂ ਪ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਾਸਿ।। ੩।। ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸਿ।। ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪਾਇਆ ਮਿਲਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸਿ।। ੪।। ੪।।

ਰਾਗੁ ਗੂਜਰੀ ਮਹਲਾ ੫।। ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤਵਹਿ ਉਦਮੁ ਜਾ ਆਹਰਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਰਿਆ।। ਸੈਲ ਪਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਾ ਰਿਜਕੁ ਆਗੈ ਕਰਿ ਧਰਿਆ।।੧।।ਮੇਰੇ ਮਾਧਉ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਮਿਲੇ ਸੁ ਤਰਿਆ।।ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸੁਕੇ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆ।।੧।। ਰਹਾੳ।।ਜਨਨਿ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸਤ ਬਨਿਤਾ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ।।ਸਿਰਿ ਸਿਰਿ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹੇ ਠਾਕਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ।।੨।। ਉਡੇ ਉਡਿ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਤਿਸੂ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ।। ਤਿਨ ਕਵਣੂ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣੂ ਚਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨੂ ਕਰਿਆ। ੩ ।। ਸਭਿ ਨਿਧਾਨ ਦਸ ਅਸਟ ਸਿਧਾਨ ਠਾਕਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ।। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਲਿ ਬਲਿ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ਤੋਰਾਂ ਅੰਤੂ ਨ ਪਾਰਾਵਰਿਆ।। ੪।। ੫।। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪ ਸੋ ਪੁਰਖ਼ ੴਸਤਿਗੂਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।। ਸੋ ਪਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰਿ ਪੁਰਖੁ

ਨਿਰੰਜਨੂ ਹਰਿ ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ।।ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਸਭਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤੁਧੁ ਜੀ ਹਰਿ ਸਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ।। ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਰਾ।। ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੂ ਸੰਤਹੂ ਜੀ ਸਭਿ ਦੁਖ ਵਿਸਾਰਣਹਾਰਾ।। ਹਰਿ ਆਪੇ ਠਾਕਰ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ।। ੧।। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰਿ ਜੀ ਹਰਿ ਏਕੋ ਪਰਖ ਸਮਾਣਾ।। ਇਕਿ ਦਾਤੇ ਇਕਿ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭਿ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ।। ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੂਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧੂ ਬਿਨੂ ਅਵਰੂ ਨ ਜਾਣਾ।। ਤੂੰ ਪਾਰਬ੍ਹਮੁ ਬੇਅੰਤੂ ਬੇਅੰਤੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖਿ ਵਖਾਣਾ।। ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਧੂ ਜੀ

ਜਨੂ ਨਾਨਕੂ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ।। ੨।। ਹਰਿ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਧਿਆਵਹਿ ਤਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੂਗ ਮਹਿ ਸੁਖਵਾਸੀ।। ਸੇ ਮੁਕਤੂ ਸੇ ਮੁਕਤੂ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਤਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ।। ਜਿਨ ਨਿਰਭੳ ਜਿਨ ਹਰਿ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭੂ ਗਵਾਸੀ।। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ।। ਸੇ ਧੰਨੂ ਸੇ ਧੰਨੂ ਜਿਨ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨੂ ਨਾਨਕੂ ਤਿਨ ਬਲਿ ਜਾਸੀ।। ੩।। ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬਿਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ।। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨਿ ਤੁਧੂ ਜੀ ਹਰਿ ਅਨਿਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ।। ਤੇਰੀ

ਅਨਿਕ ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਕਰਹਿ ਹਰਿ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪੂ ਤਾਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ।। ਤੇਰੇ ਅਨੌਕ ਤੇਰੇ ਅਨੋਕ ਪੜਹਿ ਬਹੁ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਜੀ ਕਰਿ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ।। ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵਹਿ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਭਗਵੰਤਾ।। ੪।। ਤੂੰ ਆਦਿ ਪੁਰਖੁ ਅਪਰੰਪਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧੂ ਜੇਵਡੂ ਅਵਰੂ ਨ ਕੋਈ।। ਤੂੰ ਜ਼ੁਗੂ ਜ਼ੁਗੂ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਹਚਲੂ ਕਰਤਾ ਸੋਈ।। ਤੁਧੂ ਆਪੇ ਭਾਵੈਂ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਹਿ ਸੁ ਹੋਈ।। ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜਿ ਸਭ ਗੋਈ।। ਜਨ ਨਾਨਕੂ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭਸੈ ਕਾ ਜਾਣੋਈ।। ੫।। ੧।।

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੪॥

ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰੂ ਮੈਡਾ ਸਾਂਈ।।ਜੋ ਤਉ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਸੋਈ ਹਊ ਪਾਈ।।੧।।ਰਹਾਉ।।ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੁੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ।। ਜਿਸ ਨੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨਿ ਨਾਮ ਰਤਨੂ ਪਾਇਆ।। ਗਰਮੁਖਿ ਲਾਧਾ ਮਨਮੁਖਿ ਗਵਾਇਆ ।। ਆਪਿ ਵਿਛੋੜਿਆ ਮਿਲਾਇਆ।। ੧।। ਤੂੰ ਦਰੀਆਉ ਸਭ ਤੁਝਹੀ ਮਾਹਿ।। ਤੁਝ ਬਿਨੂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹਿ।। ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਤੇਰਾ ਖੇਲ।। ਵਿਜੋਗਿ ਮਿਲਿ ਵਿਛੂੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੂ ।। ੨ ।। ਜਿਸਨੋ ਤੂ ਜਾਣਾਇਹਿ ਸੋਈ ਜਨੂ ਜਾਣੈ।। ਹਰਿ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖਿ ਵਖਾਣੈ।।ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ

ਪਾਇਆ।। ਸਹਜੇ ਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ।।੩।। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭੂ ਹੋਇ।। ਤੁਧੂ ਬਿਨੂ ਦੂਜਾ ਅਵਰੂ ਨ ਕੋਇ।। ਤੂ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖਹਿ ਜਾਣਹਿ ਸੋਇ।। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਰਮੁਖਿ ਪਰਗਟੂ ਹੋਇ।। ੪।। ੨।। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧।। ਤਿਤੂ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕੂ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ।। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀਅਲੇ।। ੧।। ਮਨ ਏਕੂ ਨ ਚੇਤਸਿ ਮੁੜ ਮਨਾ।। ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ।।੧।।ਰਹਾਉ।।ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀ ਪੜਿਆ ਮੁਰਖ ਮੁਗਧਾ ਜਨਮੁ ਭਇਆ।। ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵੀਸਰਿਆ।। ੨।।੩।।

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੫॥ ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੂਖ ਦੇਹੁਰੀਆ।। ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ।। ਅਵਰਿ ਕਾਜ ਤੇਰੈ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ।। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਭਜੂ ਕੇਵਲ ਨਾਮ।। ੧।। ਸਰੰਜਾਮਿ ਲਾਗੂ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ।। ਜਨਮੂ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗਿ ਮਾਇਆ ਕੈ।। ੧।।ਰਹਾਉ।।ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੂ ਧਰਮੁ ਨ ਕਮਾਇਆ।। ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਨਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ।। ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰੰਮਾ।। ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖਹ ਸਰਮਾ।। ੨।। ੪।।

੧ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤੇ॥ ਪਾਤਸਾਹੀ ੧੦ ।। ਚੌਪਈ।।

ਪੁਨਿ ਰਾਛਸ ਕਾ ਕਾਟਾ ਸੀਸਾ।। ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਕੇਤ ਜਗਤ ਕੇ ਈਸਾ।। ਪੁਹਪਨ ਬ੍ਰਿਸਟਿ ਗਗਨ ਤੇ ਭਈ।।ਸਭਹਿਨ ਆਨ ਬਧਾਈ ਦਈ।। ੧ ।। ਧੰਨਯ ਧੰਨਯ ਲੋਗਨ ਕੇ ਰਾਜਾ।। ਦੁਸਟਨ ਦਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ।। ਅਖਲ ਭਵਨ ਕੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰੇ।। ਦਾਸ ਜਾਨਿ ਮੁਹਿ ਲੋਹੁ ਉਬਾਰੇ।। ੨।।

ਕਬਿਯੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ।। ਚੌਪਈ।।

ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ।। ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ।।ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੈ ਹਮਾਰਾ।। ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਾ।। ੧।। ਹਮਰੇ ਦੂਸਟ ਸਭੈ ਤੂਮ ਘਾਵਹੁ।। ਆਪੁ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵਹ।। ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ।। ਸੇਵਕ ਸਿਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ।। ੨।। ਮੋ ਰੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰ ਦੈ ਕਰੀਐ।। ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਘਰੀਐ।। ਪੂਰਨ ਹੋਇ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ।। ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹੈ ਪਿਆਸਾ।। ੩।। ਤੁਮਹਿ ਛਾਡਿ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ ਧਯਾਉਂ।। ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੌ ਸੁ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉਂ।। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਅਹਿ।। ਚੁਨਿ ਚੁਨਿ ਸੜ੍ਹ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਅਹਿ।। ੪।। ਆਪ ਹਾਥੂੰ ਦੈ ਮੁਝੈ ਉਬਰੀਐ।। ਮਰਣ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਰੀਐ।। ਹੂਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ।। ਸੀ ਅਸਿਧੁਜ ਜੁ ਕਰੀਅਹੁ ਰੱਛਾ।। ੫।।

ਰਾਖਿ ਲੋਹੂ ਮੂਹਿ ਰਾਖਨਹਾਰੇ।। ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਪਿਆਰੇ।। ਦੀਨ ਬੰਧ ਦਸਟਨ ਕੇ ਹੰਤਾ।। ਤੁਮ ਹੋ ਪੂਰੀ ਚਤਰ ਦਸ ਕੰਤਾ।। ੬।। ਕਾਲ ਪਾਇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਪੁ ਧਰਾ।। ਕਾਲ ਪਾਇ ਸਿਵ ਜੁ ਅਵਤਰਾ।। ਕਾਲ ਪਾਇ ਕਰ ਬਿਸਨੂ ਪ੍ਰਕਾਸਾ।। ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸਾ।। ੭।। ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ।। ਬੇਦਰਾਜ ਬਹੁਮਾ ਜੂ ਥੀਓ।। ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ।। ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਹਿ ਹਮਾਰਾ।। ੮।। ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਨਾਯੋ।। ਦੇਵ ਦੈਤ ਜਛਨ ਉਪਜਾਯੋ।। ਆਦਿ ਅੰਤਿ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ।। ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੀਅਹੁ ਹਮਾਰਾ।। ੯।। ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ

ਹਮਾਰੀ।। ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ।। ਸਿਵਕਨ ਕੋ ਸਿਵ ਗੁਨ ਸੁਖ ਦੀਓ।। ਸਤ੍ਨ ਕੋ ਪਲ ਮੋ ਬਧ ਕੀਓ।। ੧੦।। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ।। ਭਲੇ ਬੂਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ।। ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੁਲਾ।। ਸਭ ਪਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਿਸਟਿ ਕਰ ਫੁਲਾ।। ੧੧।। ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ।। ਸੂਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੋ ਸੂਖੀ।।ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ।।ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨੈ।। ੧੨।। ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ।।ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ।। ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੁੰ।। ਤੂਮ ਮੈ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭਹੁੰ।। ੧੩।। ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸਿਸਟਿ ਸਭ ਧਾਰੈ।।ਆਪ ਆਪਨੀ ਬਝ ਉਚਾਰੈ।।ਤੁਮ ਸਭਹੀ ਤੇ ਰਹਤ ਨਿਰਾਲਮ।। ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰੂ ਆਲਮ।। ੧੪।। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨ੍ਰਿਬਿਕਾਰ ਨਿਰਲੰਭ।। ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦਿ ਅਸੰਭ।। ਤਾ ਕਾ ਮੁੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ।। ਜਾ ਕਾ ਭੇਵ ਨ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ।। ੧੫।। ਤਾ ਕੋ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ।। ਮਹਾ ਮੁੜ ਕਛੂ ਭੇਦ ਨ ਜਾਨਤ।।ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਤ ਸਦਾ ਸਿਵ।। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭਿਵ।।੧੬।। ਆਪ ਆਪਨੀ ਬੂਧਿ ਹੈ ਜੇਤੀ।। ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੂਹਿ ਤੇਤੀ।⊦ਤੂਮਰਾ ਲਖਾ ਨ ਜਾਇ ਪਸਾਰਾ।। ਕਿਹ ਬਿਧਿ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ।। ੧੭।। ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ।। ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ।। ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ।। ਉਤਭੂਜ

ਖਾਨਿ ਬਹੁਰਿ ਰਚਿ ਦੀਨੀ।। ੧੮।। ਕਹੁੰ ਫੁਲ ਰਾਜਾ ਹੈ ਬੈਠਾ।। ਕਹੁੰ ਸਿਮਟਿ ਭਯੋ ਸੰਕਰ ਇਕੈਠਾ।। ਸਗਰੀ ਦਿਖਾਇ ਅਚੰਭਵ।। ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਸਰੂਪ ਸੁਯੰਭਵ।। ੧੯।। ਅਬ ਰੱਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ।। ਸਿੱਖਯ ਉਬਾਰ ਅਸਿਖਯ ਸੰਘਰੋ।। ਦੁਸਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ।। ਸਕਲ ਮਲੇਛ ਕਰੋ ਰਣ ਘਾਤਾ।। ੨੦।। ਜੇ ਅਸਿਧੁਜ ਤੂ ਸਰਨੀ ਪਰੇ।। ਤਿਨਕੇ ਦੂਸਟ ਦੂਖਤ ਹੈ ਮਰੇ।। ਪੂਰਖ ਜਵਨ ਪੂਗ ਪੂਰੈ ਤੁਹਾਰੈ।। ਤਿਨਕੇ ਤਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੈ।। ੨੧।। ਜੋ ਕਲਿ ਕੋ ਇਕ ਬਾਰ ਧਿਐ ਹੈ।। ਤਾ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਐ ਹੈ।। ਰੱਛਾ ਹੋਇ ਤਾਹਿ ਸਭ ਕਾਲਾ।। ਦੂਸਟ ਅਰਿਸਟ ਟਰੋ

ਤਤਕਾਲਾ।। ੨੨।। ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਤਨ ਜਾਹਿ ਨਿਹਰਿਹੋ।। ਤਾ ਕੇ ਤਾਪ ਤਨਿਕ ਮਹਿ ਹਰਿਹੋ।। ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਘਰ ਮੋ ਸਭ ਹੋਈ।। ਦੂਸਟ ਛਾਹ ਛ੍ਹੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ।। ੨੩।। ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ।। ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਹਿ ਉਬਾਰਾ।।ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ।। ਦਾਰਿਦ ਦੂਸਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ।। ੨੪।। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈ ਸਰਣਿ ਤਿਹਾਰੀ।।ਆਪੂ ਹਾਥ ਦੈ ਲੇਹ ਉਬਾਰੀ।। ਸਰਬ ਠਊਰ ਮੋ ਹੋਹੂ ਸਹਾਈ।। ਦੂਸਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲੇਹੂ ਬਚਾਈ।। ੨੫।। ਕਿਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜੰਗ ਮਾਤਾ।। ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੂਭ ਰਾਤਾ।। ਕਿਲ ਬਿਖ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ।। ਦੂਸਟ ਦੋਖੀਅਨ ਕੋ ਛੈ ਕਰਤਾ।। ੨੬।। ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਧੂਜ ਜਬ ਭਏ

ਦਇਆਲਾ।। ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਤਤਕਾਲਾ।। ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ।। ਦੂਖ ਨ ਤਿਸੈ ਬਿਆਪਤ ਕੋਈ।। ੨੭।। ਅੜਿੱਲ।। ਸੁਨੈ ਗੁੰਗ ਜੋ ਯਾਹਿ ਸ ਰਸਨਾ ਪਾਵਈ।। ਸੁਨੈ ਮੁੜ ਚਿਤ ਲਾਇ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ।। ਦੁਖ ਦਰਦ ਭੌ ਨਿਕਟ ਨ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੈ।। ਹੋ ਜੋ ਯਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹੈ।। ੨੮।। ਚੌਪਈ।। ਸੰਬਤ ਸਤਰਹ ਭਣਿਜੈ।। ਅਰਧ ਸਹਸ ਵਨਿ ਤੀਨ ਕਹਿੱਜੈ।। ਭਾਦਵ ਸੂਦੀ ਅਸਟਮੀ ਰਵਿ ਵਾਰਾ।। ਤੀਰ ਸੱਤੂ ਦ੍ਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ।। ੨੯।। ਇਤਿ ਸ੍ਰੀ ਚਰਿਤ੍ਹੋ ਪਖਯਾਨੇ ਤ੍ਰਿਯਾ ਚਰਿਤ੍ਰੇ ਭੂਪ ਮੰਤ੍ਰੀ ਸੰਬਾਦੇ ਚਾਰ ਸੈ ਚਾਰ ਚਰਿਤ ਸਮਾਪਤ ਮਸਤੂ ਸੂਭ ਮਸਤੂ ।। ੩ । ।

ਦੋਹਰਾ।। ਦਾਸ ਜਾਨ ਕਰਿ ਦਾਸ ਪਰ ਕੀਜੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਅਪਾਰ।।ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਰਾਖ ਮੂਹਿ ਮਨ ਕ੍ਰਮ ਬਚਨ ਬਿਚਾਰ।। ੧।। ਚੌਪਈ।। ਮੈਂ ਨ ਗਨੋਸਹਿ ਪ੍ਰਿਥਮ ਮਨਾਉ।। ਕਿਸਨ ਬਿਸਨ ਕਬਹੁੰ ਨਹਿ ਧਿਆਉ।। ਕਾਨ ਸੂਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨ ਤਿਨ ਸੋ।। ਲਿਵਲਾਗੀ ਮੋਰੀ ਪਗ ਇਨ ਸੋ।। ੨।। ਮਹਾਕਾਲ ਰਖਵਾਰ ਹਮਾਰੋ।। ਮਹਾ ਲੋਹ ਮੈ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰੋ।। ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਰਖਵਾਰ।। ਬਾਹ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਬਿਚਾਰ।। ੩।। ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਮੁਝੈ ਪਤਿ ਪਰੀਐ।। ਚੁਨਿ ਚੁਨਿ ਸੜ੍ਹ ਹਮਾਰੇ ਮਰੀਐ।। ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈ ਦੱਉ ਚਲੈ।। ਰਾਖ ਆਪ ਮੂਹਿ ਅਉਰ ਨ ਦਲੈ।।੪।। ਤੂਮ ਮਮ ਕਰਹੂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਾ।। ਤੂਮ

ਸਾਹਿਬ ਮੈ ਢਾਸ ਤਿਹਾਰਾ।। ਜਾਨ ਆਪਨਾ ਮੁਝੈ ਨਿਵਾਜ।। ਆਪ ਕਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜ।।੫।।ਤੂਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ।। ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ।। ਦਾਸ ਜਾਨ ਕਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੂ ਮੁਹਿ।। ਹਾਰ ਪਰਾ ਮੈਂ ਆਨ ਦਾਰ ਤੂਹਿ।। ੬।। ਅਪਨਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿਪਾਰਾ।। ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈ ਕਿੰਕਰ ਥਾਰਾ।। ਦਾਸ ਜਾਨ ਦੈ ਹਾਥ ਉਬਾਰੋ।। ਹਮਰੇ ਸਭ ਬੈਰੀਅਨ ਸੰਘਾਰੋ।। ੭।। ਪ੍ਰਿਥਮ ਧਰੋ ਭਗਵਤ ਕੋ ਧਿਆਨਾ।। ਬਹੁਰ ਕਰੋ ਕਬਿਤਾ ਬਿਧਿ ਨਾਨਾ।। ਕਿਸਨ ਜਥਾ ਮਤਿ ਚਰਿਤ ਉਚਾਰੋ।। ਚੂਕ ਹੋਇ ਕਬਿ ਸਧਾਰੋ।। ੮।। ਕਬਿਬਾਚ।। ਦੋਹਰਾ।। ਜੋ

ਪ੍ਰਭ ਮੋ ਸੋ ਕਹਾ ਸੋ ਕਹਿ ਹੈ ਜਗ ਮਾਹਿ।। ਜੋ ਤਿਹ ਪ੍ਰਭ ਕੌ ਧਿਆਇ ਹੈ ਅੰਤ ਸਰਗ ਕੋ ਜਾਹਿ।। ੧।। ਦੋਹਰਾ।। ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਨ ਦਈ ਏਕ ਹੈ ਬਿਬ ਬਿਚਾਰ ਕਛੂ ਨਾਹਿ।। ਜਲ ਤੇ ਉਪਜ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੈ ਸਮਾਹਿ।। ੨।। ਦੋਹਰਾ।। ਜਬ ਆਇਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਭਯੋ ਜਨਮੂ ਧਰਾ ਜਗ ਆਇ।। ਅਬ ਮੈ ਕਥਾ ਸੰਛੇਪਤੇ ਸਭਹੂੰ ਕਹਤ ਸੁਨਾਇ।। ੩।। ਕਬਿਬਾਚ ਦੋਹਰਾ।।ਠਾਢ ਭਯੋ ਮੈ ਜੋਰਿ ਕਰ ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਯਾਇ।। ਪੰਥ ਚਲੈ ਤਬ ਜਗਤ ਮੈ ਜਬ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਹਾਇ।। ੪।। ਦੋਹਰਾ।। ਜੇ ਜੇ ਤਮਰੇ ਧਿਆਨ ਕੋ ਨਿਤ ਉਠਿ ਧਿਐ ਹੈ ਸੰਤ।। ਅੰਤ ਲਹੈਂਗੇ ਮੁਕਤਿ∣ ਫਲ ਪਾਵਹਿੰਗੇ ਭਗਵੰਤ।। ੫।। ਦੋਹਰਾ।।

ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੂਗ ਜੂਗ ਅਟੱਲ ਸਭ ਕੋਊ ਭਾਖਤ ਨੇਤ।। ਸੂਰਗ ਬਾਸੂ ਰਘੂਬਰ ਕਰਾ ਸਗਰੀ ਪੂਰੀ ਸਮੇਤ।। ੬।। ਚੌਪਈ।। ਜੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਨੈ ਅਰੂ ਗਾਵੈ।। ਦੂਖ ਪਾਪ ਤਿਹ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ।।ਬਿਸਨ ਭਗਤ ਕੀ ਏ ਫਲ ਹੋਈ।। ਆਧਿ ਬਿਯਾਧਿ ਛ੍ਹੈ ਸਕੈ ਨ ਕੋਈ।। ੭।। ਸੰਮਤ ਸਤਰਹ ਸਹਸ ਪਚਾਵਨ।। ਹਾੜ ਵਦੀ ਪ੍ਰਿਥਮ ਸੁਖ ਦਾਵਨ।। ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਕਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ।। ਭੂਲ ਪਰੀ ਲਹੂ ਲੋਹੂ ਸੁਧਾਰਾ।। ੮।। ਦੋਹਰਾ ।। ਨੇਤ੍ਰ ਤੂੰਗ ਕੇ ਚਰਨ ਤਰ ਸੱਤੂ ਦ੍ਰਵ ਤੀਰ ਤਰੰਗ।। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਪੂਰਨ ਕੀਯੋ ਰਘੂਬਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਸੰਗ।। ੯।। ਸਾਧ ਅਸਾਧ ਜਾਨਿਓ ਨਹੀਂ ਬਾਦ ਸੂ ਬਾਦ ਬਿਬਾਦ।। ਗ੍ਰੰਥ ਸਕਲ ਪੂਰਨ ਕੀਯੋ ਭਗਵਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।। ੧੦।।

## ਸ਼੍ਰੈਯਾ।।

ਪਾਇ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋਊ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਯੋ।। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਯੋ।।ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਨਯੋ।। ਸ੍ਰੀ ਅਸਿਪਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰਿ ਮੈਨ ਕਹਯੋ ਸਭ ਤੋਹਿ ਬਖਾਨਯੋ।। ੧੧।।

## ਦੋਹਰਾ।।

ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਛਾਡਿਕੈ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ।। ਬਾਹਿ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ।। ੧੨।। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩।।ਅਨੰਦੂ।।

੧ਓ ਸਤਿਗੂਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ।।

ਅਨੰਦੂ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈ ਪਾਇਆ।। ਸਤਿਗਰ ਤ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਮਨਿ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ।। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ।। ਸਬਦੋ ਤ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨਿ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ।। ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦੂ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ।।੧।।ਏ ਮਨ ਮੋਰਿਆ ਤੂ ਸਦਾ ਰਹੂ ਹਰਿ ਨਾਲੇ।।ਹਰਿ ਨਾਲਿ ਰਹੁ ਤੂ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਦੂਖ ਸਭਿ ਵਿਸਾਰਣਾ।। ਅੰਗੀਕਾਰੂ ਓਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰਣਾ।।

ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੂ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹ ਵਿਸਾਰੇ।। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰਿ ਨਾਲੇ।। ੨।। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰਿ ਤੇਰੈ।।ਘਰਿ ਤ ਤੇਰੈ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹਿ ਸ ਪਾਵਏ ।।ਸਦਾ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨਿ ਵਸਾਵਏ।।ਨਾਮੂ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਘਨੋਰੇ।। ਕਹੈ ਨਾਨਕੂ ਸਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰਿ ਤੇਰੈ।। ੩।। ਸਾਚਾ ਨਾਮੂ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ।। ਸਾਚ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨਿ ਭਖਾ ਗਵਾਈਆ।। ਕਰਿ ਸਾਂਤਿ ਸਖ ਮਨਿ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨਿ ਇਛਾ ਸਭਿ ਪੁਜਾਈਆਂ।। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੂ ਜਿਸ ਦੀਆ

ਵਡਿਆਈਆ।! ਕਹੈ ਨਾਨਕੂ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੂ ਸਬਦਿ ਧਰਹੂ ਪਿਆਰੋ।। ਸਾਚਾ ਨਾਮੂ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ।। ੪।। ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਤਿਤੂ ਘਰਿ ਸਭਾਗੈ।।ਘਰਿ ਸਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤੂ ਘਰਿ ਧਾਰੀਆ।। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੂਧੂ ਵਸਿ ਕੀਤੇ ਕਾਲੂ ਕੰਟਕੂ ਮਾਰਿਆ।। ਧੂਰਿ ਕਰਮਿ ਪਾਇਆ ਤੁਧੂ ਜਿਨ ਕਊ ਸਿ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ।।ਕਹੈ ਨਾਨਕੂ ਤਹ ਸੂਖੂ ਹੋਆ ਤਿਤੂ ਘਰਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ।। ੫।। ਅਨਦੂ ਸੁਣਹੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ।। ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੂਣੀ ਸੂਚੀ ਬਾਣੀ।। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੂਰ

ਜਾਣੀ।। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿਤੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ।। ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ।। ੪੦।।

ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ੫।। ਥਾਲ ਵਿਚਿ ਤਿੰਨਿ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਵੀਚਾਰੋ।।ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸਕਾ ਸਭਸੁ ਅਧਾਰੋ।। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੋ ਕੋ ਭੂੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੋ।। ਏਹ ਵਸਤੁ ਤਜੀ ਨਹ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖੁ ਉਰਿ ਧਾਰੋ।।ਤਮ ਸੰਸਾਰੁ ਚਰਨ ਲਗਿ ਤਰੀਐ ਸਭੂ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ।। ੧।।

> ਸਲੋਕੁ ਮਹਲਾ ੫।। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋਂ ਜੋਗੁ

ਕੀਤੋਈ।। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣੂ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸੁ ਪਇਓਈ।। ਤਰਸੁ ਪਇਆ ਮਿਹਰਾਮਤਿ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਜਣੂ ਮਿਲਿਆ।। ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨੁ ਮਨੁ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ।। ੧।।

ਪਉੜੀ।।ਤਿਥੈ ਤੂਸਮਰਥੁ ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹਿ।। ਓਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹਿ।। ਸੁਣਿ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਇ ਤੇ ਰੈ ਛਡਿ ਜਾਹਿ।। ਭਉਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਅਸਗਾਹੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰਿ ਪਾਹਿ।। ਜਿਨ ਕਉ ਲਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੇਇ ਖਾਹਿ।। ਕਲਿ ਮਹਿ ਏਹੋ ਪੁੰਨੁ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਗਾਹਿ।। ਸਭਸੈ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲੁ ਸਮ੍ਹਾਲੇ ਸਾਹਿ ਸਾਹਿ।। ਬਿਰਥਾ ਕੋਇ ਨ**ੰਜਾਇ ਜਿ ਆਵੈ ਤੁਧੂ** ਆਹਿ ।। ੧ ।।

ਸਲੋਕੂ ਮਹਲਾ ੫

ਅੰਤਰਿ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਣਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪਿ ਗੁਰ ਨਾਉ।।ਨੇਤ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੇਖਣਾ ਸ੍ਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਉ।। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਠਾਉ।। ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੇ ਏਹ ਵਥੁ ਦੇਇ।। ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਅਹਿ ਵਿਰਲੇ ਕੋਈ ਕੋਇ।। ੧।।

ਮਃ ੫।। ਰਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰਿ ਆਪਿ ਉਬਾਰਿਅਨੁ।।ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਅਨੁ।। ਹੋਆ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ ਮਨਹੁ ਨ ਵਿਸਾਰਿਅਨੁ।। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਭਵਜਲੁ ਤਾਰਿਅਨੁ।। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸਟ ਖਿਨ ਮਾਹਿ ਬਿਦਾਰਿਅਨੁ।। ਤਿਸੁ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ ਨਾਨਕ ਮਨੈ ਮਾਹਿ।। ਜਿਸੁ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਜਾਹਿ।। ੨।।



ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹਲਾ ੧

੧ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਜੈ ਘਰਿ ਕੀਰਤਿ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਇ ਬੀਚਾਰੋ।। ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਗਾਵਹੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰਿਹੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ।।੧।। ਤੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ।। ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤੁ ਸੋਹਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ।। ੧।। ਰਹਾਉ।। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜੇ ਸਮਾਲੀਅਨਿ ਦੇਖੈਗਾ ਦੇਵਣ ਹਾਰੁ।।ਤੇਰੇ ਦਾਨੈ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸੁ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸਮਾਰ।।੨।।ਸੰਬਤਿ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਿ ਕਰਿ ਪਾਵਹ ਤੇਲ।। ਦੇਹ ਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ ਜਿੳ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਊ ਮੇਲੂ।। ੩।। ਘਰਿ ਘਰਿ ਏਹੋ ਪਾਹੂਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵੰਨਿ।। ਸਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦਿਹ ਆਵੰਨਿ।। ੪।। ੧।। ਰਾਗੂ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ਛਿਅ ਘਰ ਛਿਅ ਗੁਰ ਛਿਅ ਉਪਦੇਸ।। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਅਨੇਕ।। ੧।। ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰਿ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤਿ ਹੋਇ।।ਸੋ ਘਰੂ ਰਾਖੂ ਵਡਾਈ ਤੋਇ।।੧।। ਰਹਾਉ।। ਵਿਸੂਏ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆ ਪਹਰਾ ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੂ ਹੋਆ।। ਸੂਰਜੂ ਏਕੋ ਰੂਤਿ ਅਨੇਕ।।ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ਼।। २।। २।।

ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੧।। ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲੂ ਰਵਿ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ।। ਧੁਪੁ ਮਲਆਨਲੋਂ ਪਵਣੂ ਚਵਰੋਂ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਇ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ।। ੧।। ਕੈਸ਼ੀ ਆਰਤੀ ਹੋਇ।।ਭਵਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ।। ਅਨਹਤਾ ਸਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ।। ੧ ।। ਰਹਾਓ।।ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹਹਿ ਤੋਹਿ ਕਊ ਸਹਸ ਮੂਰਤਿ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ।। ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ।। ੨।। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ।। ਤਿਸਦੈ ਚਾਨਣਿ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣੂ ਹੋਇ।। ਗੂਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤਿ ਪਰਗਟੂ ਹੋਇ।। ਜੋ ਤਿਸ਼ ਭਾਵੈ ਸ਼ੁ ਆਰਤੀ ਹੋਇ।।

੩।।ਹਰਿ ਚਰਣ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅਨਦਿਨ੍ਹੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ।। ਕਿਪਾ ਜਲੂ ਦੇਹਿ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ ਕਉ ਹੋਇ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰੈ ਨਾਇ ਵਾਸਾ 11811311 ਰਾਗੂ ਗਊੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪।। ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਨਗਰੂ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ।। ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗਰ ਪਾਇਆ ਮਨਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ।। ੧।। ਕਰਿ ਸਾਧੁ ਅੰਜੂਲੀ ਪੂਨੂ ਵਡਾ ਹੈ।। ਕਰਿ ਡੰਡਉਤ

ਪੁਨੁ ਵਡਾ ਹੈ।। ੧।। ਰਹਾਉ।। ਸਾਕਤ ਹਰਿ ਰਸ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰਿ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ।। ਜਿਊ ਜਿਊ ਚਲਹਿ ਚਭੈ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਜਮਕਾਲੂ ਸਹਹਿ ਸਿਰਿ

ਡੰਡਾ ਹੈ।। ੨।। ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਣੇ ਦੂਖੂ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ।। ਅਬਿਨਾਸੀ ਪਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸਰੂ ਬਹੂ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬਹੁਮੰਡਾ ਹੈ।। ੩।। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪਭ ਤੇਰੇ ਹਰਿ ਰਾਖੂ ਰਾਖੂ ਵਡ ਵਡਾ ਹੈ।। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸਖ ਮੰਡਾ ਹੈ।। ੪।। ੪।। ਰਾਗ ਗਊੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੫।। ਕਰਉ ਬੋਨੰਤੀ ਸੁਣਹ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਲ ਕੀ ਬੇਲਾ।। ਈਹਾ ਖਾਟਿ ਚਲਹ ਹਰਿ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ।। ੧।। ਅਉਧ ਘਟੈ ਦਿਨਸੂ ਰੈਣਾ ਰੇ।। ਮਨ ਗਰ ਮਿਲਿ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ।। ੧।। ਰਹਾੳ।। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ।। ਜਿਸਹਿ ਜਗਾਇ ਪੀਆਵੈ ਇਹ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨਿ ਜਾਨੀ।। ੨।। ਜਾਕੳ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਝਹੁ ਹਰਿ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ ਬਸੇਰਾ।। ਨਿਜ ਘਰਿ ਮਹਲੂ ਪਾਵਹੂ ਸੂਖ ਸਹਜੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਹੋਇਗੋ ਫੇਰਾ।। ੩।। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ।। ਨਾਨਕ ਦਾਸੂ ਇਹੈ ਸੂਖੂ ਮਾਗੈ। ਮੋਕਊ ਕਰਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੁਰੇ।।੪।।੫।।



੧ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤੇ॥ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ।। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦।। ਪੳੜੀ।। ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗੋਤੀ ਸਿਮਰਿ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ।। ਫਿਰਿ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ।। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂ ਸਿਮਰੋ ਸੀ ਹਰਿਰਾਇ।। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸੂ ਡਿਠੋ ਸਭ ਦੁਖ਼ ਜਾਇ।। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰਿ ਨਊਨਿਧਿ

ਆਵੈ ਧਾਇ।। ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਇ

ਸਹਾਇ॥ १॥

## ਪਉੜੀ।।

ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਾਜਿਕੈ ਜਿਨਿ ਸਭ ਸੈਸਾਰੂ ਉਪਾਇਆ।। ਬਹੁਮਾ ਬਿਸਨੂ ਮਹੇਸ ਸਾਜਿ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾ ਖੇਲੂ ਰਚਾਇ ਬਣਾਇਆ।।ਸਿੰਧੂ ਪਰਬਤ ਮੇਦਨੀ ਬਿਨੂ ਥੰਮ੍ਹਾ ਗਗਨੂ ਰਹਾਇਆ।। ਸਿਰਜੇ ਦਾਨੋ ਦੇਵਤੇ ਤਿਨ ਅੰਦਰਿ ਬਾਦ ਰਚਾਇਆ।। ਤੈ ਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜਿ ਕੈ ਦੈਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਇਆ।। ਤੈਥੋ ਹੀ ਬਲੂ ਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲਿ ਬਾਣਾ ਦਹਸਿਰੂ ਘਾਇਆ ।। ਤੈਥੋ ਹੀ ਬਲੂ ਕ੍ਰਿਸਨ ਲੈ ਕੰਸੂ ਕੋਸੀ ਪਕੜਿ ਗਿਰਾਇਆ।। ਬਡੇ ਬਡੇ ਮਨਿ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਜੂਗ ਤਿਨੀ ਤਨ੍ਹ ਤਾਇਆ।। ਕਿਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ।। ੨।।

ਪਉੜੀ।।

ਸਾਧੂ ਸਤਿਜੂਗੂ ਬੀਤਿਆ ਅਧ ਸੀਲੀ। ਤ੍ਰੇੜਾ ਆਇਆ।। ਨੱਚੀ ਕਲ ਸਰੋਸਰੀ ਕਲ ਨਾਰਦ ਡਊਰੂ ਵਾਇਆ।। ਅਭਿਮਾਨ ਉਤਾਰਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮਹਿਖਾਸੂਰ ਸੁੰਡ ਉਪਾਇਆ।। ਜੀਤ ਲਏ ਤਿਨ ਦੇਵਤੇ ਤਿਹ ਲੋਕੀ ਕਮਾਇਆ।।ਵੱਡਾ ਬੀਰੂ ਅਖਾਇਕੈ ਸਿਰ ਉਪਰਿ ਛਤ੍ਰ ਫਿਰਾਇਆ।। ਦਿੱਤਾ ਇੰਦ ਨਿਕਾਲ ਕੈ ਤਿਨ ਗਿਰ ਕੈਲਾਸ ਤਕਾਇਆ।। ਡਰਿ ਕੈ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨਵੀ ਦਿਲ ਅੰਦਰਿ ਤ੍ਰਾਸ ਵਧਾਇਆ।। ਪਾਸ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਇੰਦਰ ਆਇਆ।। ੩।।

ਇਕਿ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਵਣ ਆਈ

ਪਉੜੀ।।

ਦੁਰਗਸ਼ਾਹ।।ਇੰਦ੍ਰਬ੍ਰਿਥਾ ਸੁਣਾਈ ਅਪਣੇ ਹਾਲਦੀ।। ਛੀਨ ਲਈ ਠਕੁਰਾਈ ਸਾਤੇ ਦਾਨਵੀ।। ਲੋਕੀ ਤਿਹੀ ਫਿਰਾਈ ਦੋਹੀ ਆਪਣੀ।। ਬੈਠੇ ਵਾਇ ਵਧਾਈ ਤੇ ਅਮਰਾਵਤੀ।।ਦਿੱਤੇ ਦੇਵ ਭਜਾਈ ਸਭਨਾ ਰਾਕਸਾਂ।। ਕਿਨੈ ਨ ਜਿੱਤਾ ਜਾਈ ਮਹਿਖੇ ਦੈਤ ਨੂੰ।। ਤੇਰੀ ਸਾਮ ਤਕਾਈ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਸ਼ਾਹ।। ੪।।

ਪਉੜੀ।।

ਦੁਰਗਾ ਬੈਣ ਸੁਣੰਦੀ ਹੱਸੀ ਹੜਹੜਾਇ।। ਓਹੀ ਸੀਹੁ ਮੰਗਾਇਆ ਰਾਕਸ ਭੱਖਣਾ।। ਚਿੰਤਾ ਕਰਹੁ ਨ ਕਾਈ ਦੇਵਾਂ ਨੂ ਆਖਿਆ।।ਰੋਹ ਹੋਈ ਮਹ ਮਾਈ ਰਾਕਸ ਮਾਰਣੇ।। ੫।। ਦੋਹਰਾ।।

ਰਾਕਸ ਆਏ ਰੋਹਲੇ ਖੇਤ ਭਿੜਨ ਕੇ ਚਾਇ।। ਲਸਕਨ ਤੇਗਾਂ ਬਰਛੀਆਂ ਸੂਰਜੁ ਨਦਰਿ ਨ ਪਾਇ।। ੬।।

ਪਉੜੀ।।

ਦੁਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੁਹ ਜੁੜੇ ਢੋਲ ਸੰਖ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ।। ਰਾਕਸ ਆਏ ਰੋਹਲੇ ਤਰਵਾਰੀ ਬਖਤਰ ਸੱਜੇ।।ਜੁਟੇ ਸਉਹੇਂ ਜੁੱਧ ਨੂੰ ਇਕਿ ਜਾਤ ਨ ਜਾਣਨ ਭੱਜੇ।। ਖੇਤ ਅੰਦਰਿ ਜੋਧੇ ਗੱਜੇ।। ੭।। ਪਉੜੀ।।

ਜੰਗ ਮੁਸਾਫਾ ਬੱਜਿਆ ਰਣ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ ਚਾਵਲੇ।। ਝੂਲਨ ਨੇਜੇ ਬੈਰਕਾਂ ਨੀਸਾਣ ਲਸਣਿ ਲਸਾਵਲੇ।। ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਪਉਣ ਦੇ ਉਘਣ ਜਾਣ ਜਟਾਵਲੇ।। ਦੂਰਗਾ ਦਾਨੋ ਡਹੇ ਰਣ ਨਾਦ ਵੱਜਨ ਖੇਤ ਭੀਹਾਵਲੇ।। ਬੀਰ ਪਰੋਤੇ ਬਰਛੀਏਂ ਜਣ ਡਾਲ ਚਮੋਟੇ ਆਵਲੇ।। ਇਕਿ ਵੱਢੇ ਤੇਗੀਂ ਤੜਫਨ ਮਦ ਪੀਤੇ ਲੋਟਨਿ ਬਾਵਲੇ।। ਇਕਿ ਚਣਿ ਚਣਿ ਝਾੜਉ ਕਢੀਅਨ ਰੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਇਨਾ ਡਾਵਲੇ।। ਗਦਾ ਤ੍ਰਿਸੁਲਾ ਬਰਛੀਆਂ ਤੀਰ ਵਗਨ ਖਰੇ ਉਤਾਵਲੇ।। ਜਣੂ ਡਸੇ ਭਜੰਗਮ ਸਾਵਲੇ।। ਮਰ ਜਾਵਨ ਬੀਰ ਰਹਾਵਲੋਂ ।। ੮ ।। ਪੳੜੀ।।

ਦੇਖਨ ਚੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੂੰ ਰਣ ਘੁਰੇ ਨਗਾਰੇ।। ਧਾਏ ਰਾਕਸ ਰੋਹਲੇ ਚਉਗਿਰਦੋਂ ਭਾਰੇ।। ਹੱਥੀਂ ਤੇਗਾਂ ਪਕੜਿ ਕੈ ਰਣ ਭਿੜੇ ਕਰਾਰੇ।। ਕਦੇ ਨ ਨੱਠੇ ਜੁੱਧ ਤੇ ਜੋਧੇ ਜੁੱਝਾਰੇ।। ਦਿਲ ਵਿਚਿ ਰੋਹ ਬਢਾਇਕੈ ਮਾਰ ਮਾਰ ਪੁਕਾਰੇ।। ਮਾਰੇ ਚੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਨੈ ਬੀਰ ਖੇਤ ਉਤਾਰੇ।। ਮਾਰੇ ਜਾਪਨ ਬਿਜੁਲੀ ਸਿਰ ਭਾਰ ਮੁਨਾਰੇ।। ੯।। ਪਉੜੀ।।

ਚੋਟ ਪਈ ਦਮਾਮੇ ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ।। ਦੇਵੀ ਦਸਤ ਨਚਾਈ ਸੀਹਣ ਸਾਰ ਦੀ।। ਪੇਟ ਮਲੰਦੇ ਲਾਈ ਮਹਿਖੇ ਦੈਂਤ ਨੂ।। ਗੁਰਦੇ ਆਂਦਾਂ ਖਾਈ ਨਾਲੇ ਰੁਕੜੇ।।ਜੇਹੀ ਦਿਲ ਵਿਚਿ ਆਈ ਕਹੀ ਸੁਣਾਇ ਕੈ।। ਚੋਟੀ ਜਾਣੂ ਦਿਖਾਈ ਤਾਰੇ ਧੂਮ ਕੇਤੁ।। ੧੦।।

ਪਉੜੀ।।

ਚੋਟਾਂ ਪਵਨ ਨਗਾਰੇ ਅਣੀਆਂ ਜੁੱਟੀਆਂ।। ਧੂਹ ਲਈਆਂ ਤਰਵਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾਨਵੀ।। ਵਾਹਨ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸੂਰੇ ਸੰਘਰੇ।। ਵਗੈ ਰਤੂ ਝਲਾਰੀ ਜਿਉਂ ਗੇਰੂ ਬਾਬਤ੍ਰਾ।। ਦੇਖਨ ਬੈਠ ਅਟਾਰੀ ਨਾਰੀ ਰਾਕਸਾਂ।। ਪਾਈ ਧੂਮ ਸਵਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਨਵੀ।। ੧੧।।

ਪੳੜੀਂ।।

ਲਖ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣ ਆਮ੍ਹੋ ਸਾਮ੍ਹਣੇ।। ਰਾਕਸ ਰਣੋ ਨ ਭੱਜਣ ਰੋਹੇ ਰੋਹਲੇ।।ਸੀਹਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਗੱਜਣ ਸੱਭੇ ਸੂਰਮੇ।। ਤਣਿ ਤਣਿ ਕੈਬਰ ਛੱਡਣ ਦੁਰਗਾ ਸਾਮ੍ਹਣੇ।। ੧੨।। ਪਉੜੀ।। ਘਰੇ ਨਗਾਰੇ ਦੋਹਰੇ ਰਣ

ਸੰਗਲੀਆਲੇ।। ਧੂੜਿ ਲਪੇਟੇ ਧੂਹਰੇ ਸਿਰਦਾਰ ਜਟਾਲੇ।। ਉੱਖਲੀਆਂ ਨਾਸਾਂ

ਜਿਨਾ ਮੁਹ ਜਾਪਨ ਆਲੇ।। ਧਾਏ ਦੇਵੀ

ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਬੀਰ ਮੁੱਛਲੀਆਲੇ।ਸੁਰਪਤਿ ਜੇਹੇ ਲੜ ਹਟੇ ਬੀਰ ਟਲੇ ਨ ਟਾਲੇ।! ਗੱਜੇ ਦੁਰਗਾ ਘੇਰਿ ਕੈ ਜਣੂ ਘਣੀਅਰ ਕਾਲੇ।। ੧੩।।

ਪਉੜੀ।।

ਚੋਟ ਪਈ ਖਰਚਾਮੀ ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ।। ਘੇਰ ਲਈ ਵਰਿਆਮੀ ਦੁਰਗਾ ਆਇਕੈ।। ਰਾਕਸ ਵਡੇ ਅਲਾਮੀ ਭੱਜ ਨ ਜਾਣਦੇ।। ਅੰਤ ਹੋਏ ਸੁਰਗਾਮੀ ਮਾਰੇ ਦੇਵਤਾਂ।। ੧੪।।

ਪਉੜੀ।। ਅਗਣਿਤ ਘਰੇ ਨਗਾਰੇ ਦਲਾਂ

ਭਿੜੰਦਿਆਂ।।ਪਾਏ ਮਹਿਖਲ ਭਾਰੇ ਦੇਵਾਂ ਦਾਨਵਾਂ।। ਵਾਹਨ ਫੱਟ ਕਰਾਰੇ ਰਾਕਸ ਰੋਹਲੇ।। ਜਾਪਨ ਤੇਗੀ ਆਰੇ ਮਿਆਨੋ ਧੂਹੀਆਂ।। ਜੋਧੇ ਵਡੇ ਮੁਨਾਰੇ ਜਾਪਨ ਖੇਤ ਵਿਚਿ।। ਦੇਵੀ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਪੱਬਾਂ ਜਵੇਹਣੇ।। ਕਦੇ ਨ ਆਖਨ ਹਾਰੇ ਧਾਵਨ ਸਾਮ੍ਹਣੇ।। ਦੁਰਗਾ ਸਭ ਸੰਘਾਰੇ ਰਾਕਸ ਖੜਗ ਲੈ।। ੧੫।। ਪਉੜੀ।।

ਉਮਲ ਲੱਥੇ ਜੋਧੇ ਮਾਰੂ ਬੱਜਿਆ।! ਬੱਦਲ ਜਿਉਂ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਰਣ ਵਿਚਿ ਗੱਜਿਆ।। ਇੰਦਰ ਜੇਹਾ ਜੋਧਾ ਮੈਥਉ ਭੱਜਿਆ।।ਕਉਣੂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਜਿਨ ਰਣ ਸੱਜਿਆ।। ੧੬।। ਪਉੜੀ।।

ਬੱਜੇ ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ।। ਤੀਰ ਫਿਰੈਂ ਰੈਬਾਰੇ ਆਮ੍ਹੋ ਸਾਮ੍ਹਣੇ।।

ਅਗਣਿਤ ਬੀਰ ਸੰਘਾਰੇ ਲਗਦੀ ਕੈਬਰੀ ।।

ਡਿੱਗੇ ਜਾਣਿ ਮੁਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਬਿੱਜੁ ਦੇ।।ਖੁੱਲੀ ਵਾਲੀਂ ਦੈਤ ਅਹਾੜੇ ਸੱਭੇ ਸੂਰਮੇ।। ਸੁੱਤੇ ਜਾਣੂ ਜਟਾਲੇ ਭੰਗਾਂ ਖਾਇਕੈ।।੧੭।। ਪਉੜੀ।।

ਦੁਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੁਹਿ ਜੁੜੇ ਨਾਲਿ ਧਉਸਾਂ ਭਾਰੀ।। ਕੜਕ ਉਠਿਆ ਫੌਜ ਤੇ ਵਡਾ ਅਹੰਕਾਰੀ।। ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੂਰਮੇ ਨਾਲਿ ਵਡੇ ਹਜਾਰੀ।।ਮਿਆਨੋ ਖੰਡਾ ਧੂਹਿਆ ਮਹਿਖਾਸੁਰ ਭਾਰੀ।।ਉਮਲ ਲੱਥੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰ ਮਚੀ ਕਰਾਰੀ।।ਜਾਪੇ ਚਲੇ ਰੱਤੁ ਦੇ ਸਲਲੇ ਜਟਧਾਰੀ।। ੧੮।। ਪਉੜੀ।।

ਸੱਟ ਪਈ ਜਮਧਾਣੀ ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾਂ।। ਧੂਹਿ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾਣੀ ਦੂਰਗਾ ਮਿਆਨ ਤੇ।।ਚੰਡੀ ਰਾਕਸ ਖਾਣੀ ਵਾਹੀ ਦੈਤ ਨੂ।।ਕੋਪਰ ਚੂਰ ਚਵਾਣੀ ਲਥੀ ਕਰਗ ਲੈ।। ਪਾਖਰ ਤਰਾ ਪਲਾਣੀ ਰੜਕੀ ਧਰਤ ਜਾਇ।। ਲੈਂਦੀ ਅਘਾ ਸਿਧਾਣੀ ਸਿੰਗਾਂ ਧਉਲ ਦਿਆਂ।। ਕੁਰਮ ਸਿਰ ਲਹਲਾਣੀ ਦੁਸਮਨ ਮਾਰਕੈ।। ਵਢੇ ਗੋਨ ਤਖਾਣੀ ਮੂਏ ਖੇਤ ਵਿਚਿ।। ਰਣ ਵਿਚਿ ਘਤੀ ਘਾਣੀ ਲੋਹੂ ਮਿੱਜ ਦੀ।। ਚਾਰੇ ਜੂਗ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਗੂ ਤੇਗ ਦੀ।। ਬਿੱਧਣ ਖੇਤ ਵਿਹਾਣੀ ਮਹਿਖੇ ਦੈਤ ਨੂ।। ੧੯।। ਪਊੜੀ।। ਇਤਿ ਮਹਿਖਾਸੂਰ ਦੈਤ ਮਾਰੇ ਦੂਰਗਾ

ਆਇਆ।। ਚਉਦਹ ਲੋਕਾਂ ਰਾਣੀ ਸਿੰਘ ਨਚਾਇਆ।। ਮਾਰੇ ਵੀਰ ਜਟਾਣੀ ਦਲ ਵਿਚਿ ਅੱਗਲੇ।। ਮੰਗਣ ਨਾਹੀ ਪਾਣੀ ਦਲੀਂ ਹਕਾਰ ਕੈ।। ਜਣੂ ਕਰੀ ਸਮਾਇ ਪਠਾਣੀ ਸੁਣਿ ਕੈ ਗਗ ਨੂ।। ਰੱਤੂ ਦੇ ਹੜਵਾਣੀ ਚੱਲੇ ਵੀਰ ਖੇਤ ।।ਪੀਤਾ ਫੁੱਲ ਇਆਣੀ ਘੁਮਨ ਸੂਰਮੇ।। ੨੦।।

ਪਉੜੀ।।

ਹੋਈ ਅਲੋਪ ਭਵਾਨੀ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਦੇ।। ਈਸਰ ਦੀ ਬਰਦਾਨੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ ਦਿਨ।। ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਗੁਮਾਨੀ ਜਨਮੇ ਸੂਰਮੇ।। ਇੰਦ੍ਰ ਦੀ ਰਜਧਾਨੀ ਤੱਕੀ ਜਿੱਤਣੀ।। ੨੧।।

ਪਉੜੀ।।

ਇੰਦ੍ਰ ਪੁਰੀ ਤੇ ਧਾਵਣਾ ਵਡ ਜੋਧੀਂ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ।। ਸੰਜ ਪਟੇਲਾ ਪਾਖਰਾ ਭੇੜ ਸੰਦਾ ਸਾਜੁ ਬਣਾਇਆ।। ਜੁੰਮੇ ਕਟਕ ਅਛੂਹਣੀ ਅਸਮਾਨੂ ਗਰਦੀ ਛਾਇਆ।। ਰੋਹਿ ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਸਿਧਾਇਆ।। ੨੨।।

ਪਉੜੀ।।

ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਅਲਾਇਆ ਵਡ ਜੋਧੀਂ ਸੰਘਰ ਵਾਏ।। ਰੋਹ ਦਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤੀਆ ਵਰਿਆਮੀ ਤੁਰੇ ਨਚਾਏ।। ਘੁਰੇ ਦਮਾਮੇ ਦੋਹਰੇ ਜਮ ਬਾਹਣ ਜਿਉ ਅਰੜਾਏ।। ਦੇਉ ਦਾਨੋਂ ਲੁੱਝਣ ਆਏ।। ੨੩।।

ਪਉੜੀ।।

ਦਾਨੋ ਦੇਉ ਅਨਾਗੀ ਸੰਘਰੁ ਰਚਿਆ।। ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਜਣੂ ਬਾਗੀਂ ਬਾਣੇ ਜੋਧਿਆਂ।। ਭੂਤਾਂ ਇੱਲਾਂ ਕਾਗੀਂ ਗੋਸਤੁ ਭੱਖਿਆ।। ਹੁਮੜ ਧੁਮੜ ਜਾਗੀ ਘੱਤੀ ਸਰਿਆਂ।। ੨੪।।

### ਪਉੜੀ।।

ਸੱਟ ਪਈ ਨਗਾਰੇ ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ।। ਦਿੱਤੇ ਦੇਉ ਭਗਾਈ ਮਿਲਕੈ ਰਾਕਸੀਂ।। ਲੋਕੀਂ ਤਿਹੀ ਫਿਰਾਈ ਦੋਹੀ ਆਪਣੀ।। ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਸਾਮ ਤਕਾਈ ਦੇਵਾਂ ਡਰਦਿਆਂ।। ਆਂਦੀ ਚੰਡ ਚੜਾਈ ਉਤੇ ਰਾਕਸਾਂ।। ੨੫।।

# ਪਉੜੀ।।

ਆਈ ਫੇਰ ਭਵਾਨੀ ਖਬਰੀ ਪਾਈਆਂ। ਦੈਤ ਵਡੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੋਏ ਏਕਠੇ।। ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਗੁਮਾਨੀ ਰਾਇ ਬੁਲਾਇਆ।। ਜਗ ਵਿਚਿ ਵਡਾ ਦਾਨੋ ਆਪ ਕਹਾਇਆ।। ਸੱਟ ਪਈ ਖਰਚਾਮੀ ਦੁਰਗਾ ਲਿਆਵਣੀ।। ੨੬।। ਪੳੜੀ।।

ਕੜਕ ਉਠੀ ਰਣ ਚੰਡੀ ਫਉਜਾਂ ਦੇਖਿਕੈ।। ਧੂਹਿ ਮਿਆਨੋ ਖੰਡਾ ਹੋਈ ਸਾਮਣੇ।। ਸੱਭੇ ਬੀਰ ਸੰਘਾਰੇ ਧੁਮਰਨੈਣ

ਦੇ।। ਜਣੁ ਲੈ ਕੱਟੇ ਆਰੇ ਦਰਖਤ

ਬਾਢੀਆਂ।। ੨੭।।

ਪਉੜੀ।।

ਚੋਬੀ ਧਉਸ ਬਜਾਈ ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ।। ਰੋਹ ਭਵਾਨੀ ਆਈ ਉੱਤੈ ਰਾਕਸਾਂ।। ਖੱਬੈ ਦਸਤ ਨਚਾਈ ਸੀਹਣ ਸਾਰ ਦੀ।। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਲਾਈ

ਕੀਤੀ ਰੰਗੂਲੀ।। ਭਾਈਆਂ ਮਾਰਨ ਭਾਈ

ਦੁਰਗਾ ਜਾਣਿ ਕੈ।। ਰੋਹ ਹੋਇ ਚਲਾਈ ਰਾਕਸ ਰਾਇ ਨੂੰ।। ਜਮਪੁਰ ਦੀਆ

ਪਠਾਈ ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਨੂੰ।। ਜਾਪੇ ਦਿਤੀ

ਸਾਈ ਮਾਰਨ ਸੁੰਭ ਦੀ।। ੨੮।।
ਪਉੜੀ।।
ਭੰਨੇ ਦੈਤ ਪੁਕਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਥੈ।।
ਲੋਚਨ ਧੂਮ ਸੰਘਾਰੇ ਸਣੈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ।।
ਚੁਣਿ ਚੁਣਿ ਜੋਧੇ ਮਾਰੇ ਅੰਦਰਿ ਖੇਤ ਦੈ।।
ਜਾਪਨ ਅੰਬਰਿ ਤਾਰੇ ਡਿੱਗਨ ਸੂਰਮੇ।।
ਗਿਰੇ ਪਰਬਤ ਭਾਰੇ ਮਾਰੇ ਬਿੱਜੂ ਦੇ।। ਦੈਤਾਂ
ਦੇ ਦਲ ਹਾਰੇ ਦਹਸ਼ਤ ਖਾਇ ਕੈ।। ਬਜ਼ੇ

ਪਉੜੀ।। ਰੋਹ ਹੋਇ ਬੁਲਾਏ ਰਾਕਸ

ਸ਼ੁਮਾਰੋ ਮਾਰੇ ਰਹਿਦੇ ਰਾਇ ਥੈ।। ੨੯।।

ਰਾਇ ਨੇ।। ਬੈਠੇ ਮਤਾ ਪਕਾਈ ਦੁਰਗਾ ਲਿਆਵਣੀ।। ਚੰਡ ਅਰੁ ਮੁੰਡ ਪਠਾਏ ਬਹੁਤਾ ਕਟਕੁ ਦੈ।। ਜਾਪੇ ਛੱਪਰ ਛਾਏ ਬਣੀਆ ਕੋਜਮਾ।। ਜੇਤੇ ਰਾਇ ਬੁਲਾਇ ਚਲੇ ਜੁੱਝਨੋ।। ਜਣੂ ਜਮਪੁਰ ਪਕੜ ਚਲਾਏ ਸੱਭੇ ਮਾਰਨੇ।।੩੦।। ਪਉੜੀ।। ਢੋਲ ਨਗਾਰੇ ਵਾਏ ਦਲਾਂ

ਮੁਕਾਬਲਾ।। ਰੋਹਿ ਰੁਹੇਲੇ ਆਏ ਉੱਤੇ ਰਾਕਸਾਂ।। ਸਭਨੀ ਤੁਰੇ ਨਚਾਏ ਬਰਛੇ ਪਕੜਿ ਕੈ।।ਬਹੁਤੇ ਮਾਰਿ ਗਿਰਾਏ ਔਦਰਿ ਖੇਤ ਦੈ।। ਤੀਰੀਂ ਛਹਬਰ ਲਾਈ ਬੁੱਠੀ ਦੇਵਤਾਂ।। ੩੧।।

ਭੇਰੀ ਸੰਖ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰ ਰਚਿਆ।। ਤਣਿ ਤਣਿ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਦੁਰਗਾ ਧਨਖ ਲੈ।। ਜਿਨੀ ਦਸਤ ਉਠਾਏ ਰਹੇ ਨ ਜੀਵਦੇ।। ਚੰਡ ਅਰੂ ਮੁੰਡ ਖਪਾਏ ਦੋਨੋਂ

ਪੳੜੀ।।

Namdhari Elibrary

ਦੇਵਤਾਂ।। ੩੨।।

## ਪੳੜੀ।।

ਸੰਭ ਨਿਸੰਭ ਰਿਸਾਏ ਮਾਰੇ ਦੈਤ ਸਣਿ।। ਜੋਧੇ ਸਭ ਬਲਾਏ ਅਪਣੇ ਮਜਲਸੀ।। ਜਿਨੀ ਦੇਉ ਭਜਾਏ ਇੰਦ ਜੇਹਵੇ।। ਤੇਈ ਮਾਰ ਗਿਰਾਏ ਪਲ ਵਿਚਿ ਦੇਵਤਾਂ।।ਓਨੀ ਦਸਤੀ ਦਸਤਿ ਵਜਾਏ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਕਰਿ।। ਫਿਰ ਸਣਵਤ ਬੀਜ ਚਲਾਏ ਬੀੜੇ ਰਾਇ ਦੇ।। ਸੰਜ ਪਟੇਲਾ ਪਾਏ ਚਿਲਕਤ ਟੋਪੀਆਂ।। ਲੱਝਣ ਨੋ ਅਰੜਾਏ ਰਾਕਸ ਰੋਹਲੇ।। ਕਦੇ ਨ ਕਿਨੈ ਹਟਾਏ ਜੁੱਝ ਮਚਾਇ ਕੈ।। ਮਿਲਿ ਤੇਈ ਦਾਨੋਂ ਆਏ ਹੁਣ ਸੰਘਰ ਦੇਖਣਾ।। ੩੩।। ਪਉੜੀ।।

ਦੈਤੀਂ ਡੰਡ ਉਭਾਰੀ ਨੇੜੇ ਆਇ ਕੈ।।

ਸਿੰਘ ਕਰੀ ਅਸਵਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਿ।। ਖੱਬੈ ਦਸਤ ਉਭਾਰੀ ਗਦਾ ਫਿਰਾਇ ਕੈ।। ਸੈਨਾ ਸਭ ਸੰਘਾਰੀ ਸ੍ਣਵਤ ਬੀਜ ਦੀ।। ਜਣੂ ਮਦ ਖਾਇ ਮਦਾਰੀ ਘੂਮਨ ਸੂਰਮੇ।। ਅਗਣਿਤ ਪਾਉ ਪਸਾਰੀ ਰੁਲੇ ਅਹਾੜ ਵਿਚਿ।। ਜਾਪੈ ਖੇਡ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁੱਤੇ ਫਾਗ ਨੂੰ।। ੩੪।।

ਪਉੜੀ।।

ਸ਼ਣਵਤ ਬੀਜ ਹਕਾਰੇ ਰਹਦੇ ਸੂਰਮੇ।।
ਜੋਧੇ ਜੋਡ ਮੁਨਾਰੇ ਦਿੱਸਨ ਖੇਤ ਵਿਚਿ।।
ਸਭਨੀ ਦਸਤ ਉਭਾਰੇ ਤੇਗਾਂ ਧੂਹਿ
ਕੈ।। ਮਾਰੇ ਮਾਰ ਪੁਕਾਰੇ ਆਏ ਸਾਮਣੇ।।
ਸੰਜਾਂ ਤੇ ਠਣਕਾਰੇ ਤੇਗੀਂ ਉੱਭਰੇ।।
ਘਾੜ ਘੜਨਿ ਠਠਿਆਰੇ ਜਾਣੂ ਬਣਾਇ
ਕੈ।। ੩੫।।

#### ਪਊੜੀ।।

ਸੱਟ ਪਈ ਜਮਧਾਣੀ ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ।। ਘੂਮਰ ਬਰਗਸਤਾਣੀ ਦਲ ਵਿਚਿ ਘਤੀਓ।। ਸਣੇ ਤੁਰਾ ਪਲਾਣੀ ਡਿਗਨ ਸੂਰਮੇ।। ਉਠਿ ਉਠਿ ਮੰਗਨਿ ਪਾਣੀ ਘਾਇਲ ਘੂਮਦੇ।। ਏਵਡੂ ਮਾਰ ਵਿਹਾਣੀ ਉਪਰ ਰਾਕਸਾਂ॥ ਬਿੱਜੁਲ ਜਿਉਂ ਝਰਲਾਣੀ ਉੱਠੀ ਦੇਵਤਾਂ।। ੩੬।।

## ਪਉੜੀ।।

ਚੋਬੀ ਧਉਸ ਉਭਾਰੀ ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ।। ਸੱਭੋ ਸੈਨਾ ਮਾਰੀ ਪਲ ਵਿਚਿ ਦਾਨਵੀ।। ਦੁਰਗਾ ਦਾਨੋ ਮਾਰੇ ਰੋਹ ਬਢਾਇ ਕੈ।। ਸਿਰ ਵਿਚਿ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ਸੁਣਵਤ ਬੀਜ ਦੇ।। ੩੭।।

#### ਪਉੜੀ।।

ਅਗਣਿਤ ਦਾਨੋਂ ਭਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਹੂਆਂ।।
ਜੋਧੇ ਜੇਡੂ ਮੁਨਾਰੇ ਅੰਦਰਿ ਖੇਤ ਦੈ।।
ਦੁਰਗਾ ਨੋਂ ਲਲਕਾਰੇ ਆਵਨ ਸਾਮ੍ਹਣੇ।।
ਦੁਰਗਾ ਸਭ ਸੰਘਾਰੇ ਰਾਕਸ ਆਂਵਦੇ।।
ਰੱਤੂ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਤਿਨ ਤੇ ਭੂਇ ਪਏ।। ਉੱਠੇ ਕਾਰਣਿਆਰੇ ਰਾਕਸ ਹੜਹੜਾਇ।।੩੮।।

ਪਉੜੀ।।

ਧੱਗਾਂ ਸੰਗਲੀਆਲੀਂ ਸੰਘਰ ਵਾਇਆ।। ਬਰਛੀ ਬੰਬਲਿਆਲੀ ਸੂਰੇ ਸੰਘਰੇ।। ਭੇੜ ਮਚਿਆ ਬੀਰਾਲੀ ਦੁਰਗਾ ਦਾਨਵੀਂ।। ਮਾਰ ਮਚੀ ਮੁਹਰਾਲੀ ਅੰਦਰਿ ਖੇਤ ਦੈ।। ਜਣੂ ਨਟ ਲੱਥੇ ਛਾਲੀਂ ਢੋਲ ਬਜਾਇ ਕੈ।। ਲੋਹੂ ਫਾਥੀ ਜਾਲੀ ਲੋਥੀਂ ਜਮਧੜੀ।। ਘਣ ਵਿਚਿ ਜਿਊ ਛੰਛਾਲੀ ਤੇਗਾਂ ਹੱਸੀਆਂ।। ਘੂਮਰਆਰਿ ਸਿਆਲੀ ਬਣੀਆਂ ਕੇਜਮਾਂ।। ੩੯।। ਪਉੜੀ।।

ਧਗਾਂ ਸੂਲ ਬਜਾਈਆਂ ਦਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ।। ਧੂਹਿ ਮਿਆਨੋ ਲਈਆਂ ਜੁਆਨੀ ਸੁਰਮੀਂ।। ਸ੍ਣਵਤ ਬੀਜ ਵਧਾਈਆਂ ਅਗਣਿਤ ਸੁਰਤਾਂ।। ਦੁਰਗਾ ਸਉਹੇ' ਆਈਆਂ ਰੋਹ ਬਢਾਇਕੈ।। ਸਭਨੀ ਆਣਿ ਵਗਾਈਆਂ ਤੇਗਾਂ ਧੁਹਿ ਕੈ।। ਦੁਰਗਾ ਸਭ ਬਚਾਈਆਂ ਢਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੈ।। ਦੇਵੀ ਆਪ ਚਲਾਈਆਂ ਤਕਿ ਤਕਿ ਦਾਨਵੀਂ।। ਲੋਹੂ ਨਾਲਿ ਡੂਬਾਈਆਂ ਤੇਗਾਂ ਨੰਗੀਆਂ।। ਸਾਰਸਤੀ ਜਣੂ ਨ੍ਹਾਈਆਂ ਮਿਲਿਕੈ ਦੇਵੀਆਂ।। ਸੱਭੇ

ਮਾਰਿ ਗਿਰਾਈਆਂ ਅੰਦਰਿ ਖੇਤ ਦੈ।। ਤਿਦੂੰ ਫੇਰਿ ਸਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਰਤਾਂ।। ੪੦।। ਪੳੜੀ।।

ਸਰੀਂ ਸੰਘਰ ਰਚਿਆ ਢੋਲ ਸੰਖ ਨਗਾਰੇ ਵਾਇ ਕੈ।। ਚੰਡ ਚਿਤਾਰੀ ਕਾਲਿਕਾ ਮਨ ਬਹਲਾ ਰੋਸ ਬਢਾਇ ਕੈ।। ਨਿਕਲੀ ਮੱਥਾ ਫੋੜਿ ਕੈ ਜਣ ਫਤੇ ਨੀਸਾਣ ਬਜਾਇ ਕੈ।। ਜਾਗ ਸੂ ਜੰਮੀ ਜੁੱਧ ਨੂੰ ਜਰਵਾਣਾ ਜਣੂ ਮਿਰੜਾਇ ਕੈ।। ਦਲ ਵਿਚਿ ਘੇਰਾ ਘੱਤਿਆ ਜਣ ਸੀਂਹ ਤਰਿਆ ਗਣਣਾਇ ਕੈ।। ਆਪ ਵਿਸ਼ਲਾ ਹੋਇਆ ਤਿਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੁਣਸਾਇ ਕੈ।। ਰੋਹ ਸਿਧਾਈਆ ਚਕ੍ਰ ਪਾਣ ਕਰ ਨੰਦਾ ਖੜਗ ਉਠਾਇ ਕੈ।। ਅਗੇ ਰਾਕਸ ਬੈਠੇ ਰੋਹਲੇ ਤੀਰੀਂ ਤੇਗੀਂ

ਛਹਬਰ ਲਾਇ ਕੈ।। ਪਕੜ ਪਛਾੜੇ ਰਾਕਸਾਂ ਦਲ ਦੈਤਾਂ ਅੰਦਰਿ ਜਾਇ ਕੈ।।ਬਹੁ ਕੇਸੀਂ ਪਕੜ ਪਛਾੜਿਅਨਿ ਤਿਨ ਅੰਦਰਿ ਧੂਮ ਰਚਾਇ ਕੈ।। ਬਡੇ ਬਡੇ ਚੁਣਿ ਸੂਰਮੇ ਗਹਿ ਕੋਟੀ ਦਏ ਚਲਾਇ ਕੈ।।ਰਣਿ ਕਾਲੀ ਗੁੱਸਾ ਖਾਇ ਕੈ।। ੪੧।। ਪਉੜੀ।।

ਦੁਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੁਹਿ ਜੁੜੇ ਅਣੀਆਂ ਰੱਚੋਈਆਂ।। ਧੂਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਣਾ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹੂ ਧੋਈਆਂ।। ਹੂਰਾਂ ਸ੍ਣਵਤ ਬੀਜ ਨੂੰ ਘਤਿ ਘੇਰਿ ਖਲੋਈਆਂ।। ਲਾੜਾ ਦੇਖਨ ਲਾੜੀਆਂ ਚਉਗਿਰਦੈ ਹੋਈਆਂ।। ੪੨।। ਪਉੜੀ।।

ਚੋਬੀ ਧਉਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਦਲਾ<u>ਂ</u>

ਮੁਕਾਬਲਾ।। ਦਸਤੀ ਧੂਹਿ ਨਚਾਈਆਂ। ਤੇਗਾਂ ਨੰਗੀਆਂ।। ਸੁਰਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਲਾਈਆਂ ਗੋਸ਼ਤ ਗਿੱਧੀਆਂ।! ਬਿੱਧਣ ਰਾਤੀ ਆਈਆਂ ਮਰਦਾਂ ਘੋੜਿਆਂ।। ਜੋਗਣੀਆਂ ਮਿਲਿ ਧਾਈਆਂ ਲੋਹ ਭੁੱਖਣਾ।। ਫਊਜਾਂ ਮਾਰਿ ਹਟਾਈਆਂ ਦੇਵਾਂ ਦਾਨਵਾਂ।। ਭਜਦੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਥੈ।। ਭੂਈ ਨ ਪਉਣੈ ਪਾਈਆਂ ਬੁੰਦਾਂ ਰਕਤ ਦੀਆਂ।। ਕਾਲੀ ਖੇਤਿ ਖਪਾਈਆਂ ਸੱਭੇ ਸੁਰਤਾਂ।। ਬਹੁਤੀਂ ਸਿਰੀਂ ਬਿਹਾਈਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਾਲ ਕੀਆਂ।। ਜਾਣੂ ਨ ਜਾਏ ਮਾਈਆਂ ਸੂਰਮੇ।। ੪੩।। ਪੳੜੀ।। ਸੁੰਭ ਸੁਣੀ ਕਰਹਾਲੀ ਸੁਣਵਤ ਬੀਜ ਦੀ।। ਰਣ ਵਿਚਿ ਕਿਨੈ ਨ ਝਾਲੀ ਦੁਰਗਾ ਆਂਵਦੀ।। ਬਹੁਤੇ ਬੀਰ ਜਟਾਲੀ ਉੱਠੇ ਆਖਿ ਕੈ।। ਚੋਟਾਂ ਪਾਨ ਤਬਾਲੀ ਜਾਸਾਂ ਜੁੱਧ ਨੂੰ।। ਥਰਿ ਥਰਿ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਚਾਲੀ ਦਲਾਂ ਚੜੰਦਿਆਂ।। ਨਾਉ ਜਿਵੇਹੈ ਹਾਲੀ ਸਹ ਦਰੀਆਉ ਵਿਚਿ।। ਧੂੜਿ ਉਤਾਹਾਂ ਘਾਲੀ ਛੜੀਂ ਤੁਰੰਗਮਾਂ।। ਜਾਣਿ ਪੁਕਾਰੂ ਚਾਲੀ ਧਰਤੀ ਇੰਦ੍ਰ ਥੈ।। ੪੪।। ਪਉੜੀ।।

ਆਹਰ ਮਿਲਿਆ ਆਹਰੀਆਂ ਸੈਣ ਸੂਰਿਆਂ ਸਾਜੀ।।ਚਲੇ ਸਉਹੇਂ ਦੁਰਗਸਾਹ ਜਣੂ ਕਾਬੈ ਹਾਜੀ।। ਤੀਰੀਂ ਤੇਗੀਂ ਜਮਧੜੀਂ ਰਣਿ ਵੰਡੀ ਭਾਜੀ।। ਇਕਿ ਘਾਇਲ ਘੂਮਨ ਸੂਰਮੇ ਜਣੂ ਮਕਤਬ ਕਾਜੀ।। ਇਕਿ ਬੀਰ ਪਰੋਤੇ ਬਰਛੀਏਂ ਜਿਉ ਝੁਕ ਪਉਨ ਨਿਵਾਜੀ।। ਇਕਿ ਦੁਰਗਾ ਸਉਹੇ ਖੁਨਸ ਕੈ ਖੁਨਸਾਇਨ ਤਾਜੀ।। ਇਕਿ ਧਾਵਨ ਦੁਰਗਾ ਸਾਮਣੇ ਜਿਉ ਭੁਖਿਆਏ ਪਾਜੀ।। ਕਦੇ ਨ ਰੱਜੇ ਜੁੱਝ ਤੇ ਰਜਿ ਹੋਏ ਰਾਜੀ।। ੪੫।। ਪਉੜੀ।।

ਬੱਜੇ ਸੰਗਲੀਆਲੇ ਸੰਘਰ ਡੋਹਰੇ।। ਡਹੇ ਜੁ ਖੇਤ ਜਟਾਲੇ ਹਾਠਾਂ ਜੋੜਿਕੈ।।ਨੇਜੇ ਬੰਬਲੀਆਲੇ ਦਿੱਸਨ ਓਰੜੇ।।ਚੱਲੇ ਜਾਣ ਜਟਾਲੇ ਨਾਵਣ ਗੰਗ ਨੂ।। ੪੬।। ਪਉੜੀ।।

ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਦਾਨਵੀਂ ਸੂਲ ਹੋਈਆਂ ਕੰਗਾਂ।। ਵਾਛੜ ਘੱਤੀ ਸੂਰਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਖਤੰਗਾਂ।। ਧੂਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਣਾ

ਤਿੱਖੀਆਂ ਬਢ ਲਾਹਨਿ ਔਗਾਂ।। ਪਹਿਲਾਂ

ਦਲਾਂ ਮਿਲੰਦਿਆਂ ਭੋੜ ਪਇਆ ਨਿਹੰਗਾਂ।।੪੭।।

ਪਉੜੀ।।

ਓਰੜਿ ਫਉਜਾਂ ਆਈਆਂ ਬੀਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕੰਧਾਰੀ।। ਸੜਕਿ ਮਿਆਨੋ ਕਢੀਆਂ ਤਿਖੀਆਂ ਤਰਵਾਰੀ।। ਕੜਕਿ ਉਠੇ ਰਣ ਮੱਚਿਆ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ।। ਸਿਰ ਧੜ ਬਾਹਾਂ ਗੰਨਲੇ ਫੁਲ ਜੇਹੇ ਬਾੜੀ।। ਜਾਪੇ ਕੱਟੇ ਬਾਢੀਆਂ ਰੁਖ ਚੰਦਨ ਆਰੀ।। ੪੮।। ਪਉੜੀ।।

ਦੁਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੁਹਿ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਸਟ ਪਈ ਖਰਵਾਰ ਕਉ।। ਤਕਿ ਤਕਿ ਕੈਬਰ ਦੁਰਗਸ਼ਾਹ ਤਕਿ ਮਾਰੇ ਭਲੇ ਜੁਝਾਰ ਕਉ।। ਪੈਦਲ ਮਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਸੰਗਿ ਰਥ ਗਿਰੇ ਅਸਵਾਰ ਕਉ।। ਸੋਹਨ ਸੰਜਾਂ ਬਾਗੜਾਂ ਜਣੂ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲ ਅਨਾਰ ਕਉ।। ਗੁੱਸੇ ਆਈ ਕਾਲਿਕਾ ਹਥ ਸਜੇ ਲੈ ਤਲਵਾਰ ਕਉ।।ਏਦੂ ਪਾਰਉ ਓਤ ਪਾਰ ਹਰਿਨਾਕਸ ਕਈ ਹਜਾਰ ਕਉ।। ਜਿਣ ਇੱਕਾ ਰਹੀ ਕੰਧਾਰ ਕਉ।। ਸਦ ਰਹਮਤ ਤੇਰੇ ਵਾਰ ਕਉ।। ੪੯।। ਪਉੜੀ।।

ਦੁਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੁਹਿ ਜੁੜੇ ਸੱਟ ਪਈ ਜਮਧਾਣ ਕਉ।। ਤਦ ਖਿੰਗ ਨਿਸੁੰਭ ਨਚਾਇਆ ਡਾਲਿ ਉੱਪਰਿ ਬਰਗਸਤਾਣ ਕਉ।। ਫੜੀ ਬਿਲੰਦ ਮਗਾਇਉਸ ਫੁਰਮਾਇਸ ਕਰਿ ਮੁਲਤਾਨ ਕਉ।। ਗੁੱਸੇ ਆਈ ਸਾਮਣੇ ਰਣਿ ਅੰਦਰਿ ਘੱਤਣ ਘਾਣ ਕਉ।। ਅਗੈ ਤੇਗ ਵਗਾਈ ਦੁਰਗਸ਼ਾਹ ਬਢਿ ਸੁੰਭਨ ਬਹੀ ਪਲਾਣ ਕਉ।। ਰੜਕੀ ਜਾਇ ਕੈ ਧਰਤ ਕਉ ਬਢਿ ਪਾਖਰ ਬਢਿ ਕਿਕਾਣ ਕਉ।। ਬੀਰ ਪਲਾਣੋ ਡਿੱਗਿਆ ਕਰਿ ਸਿਜਦਾ ਸੁੰਭ ਸੁਜਾਣ ਕਉ।। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਲੋਣੇ ਖਾਨ ਕਉ।। ਸਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਤਾਣ ਕਉ।। ਤਾਰੀਫਾਂ ਪਾਨ ਚਬਾਨ ਕਉ।। ਸਦ ਰਹਮਤ ਕੈਫਾਂ ਖਾਨ ਕਉ।। ਸਦ ਰਹਮਤ ਤੁਰੇ ਨਚਾਣ ਕਉ।। ੫੦।। ਪੳੜੀ।।

ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਦਾਨਵੀ ਗਹ ਸੰਘਰਿ ਕੱਥੇ।। ਓਰੜ ਉੱਠੇ ਸੂਰਮੇ ਆ ਡਾਹੇ ਮੱਥੇ।। ਕੱਟ ਤੁਫੰਗੀਂ ਕੈਬਰੀਂ ਦਲੁ ਗਾਹਿ ਨਿਕੱਥੇ।। ਦੇਖਨ ਜੰਗ ਫਰੇਸਤੇ ਅਸਮਾਨੋ ਲੱਥੇ।। ੫੧।।

ਪਉੜੀ।। ਜਾਂ ਮਹਾਜ਼ਤੇ ਦਸ

ਦੂਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੂਹ ਜੂੜੇ ਦਲ ਘੂਰੇ

ਨਗਾਰੇ।। ਓਰੜਿ ਆਏ ਸੂਰਮੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਿਆਰੇ।। ਲੈ ਕੇ ਤੇਗਾਂ ਬਰਛੀਆਂ ਹਥਿਆਰ ਉਭਾਰੇ।।ਟੋਪ ਪਟੇਲਾ ਪਾਖਰਾਂ ਗਲਿ ਸੰਜ ਸਵਾਰੇ।। ਲੈ ਕੇ ਬਰਛੀ ਦੁਰਗਸ਼ਾਹ ਬਹੁ ਦਾਨਵ ਮਾਰੇ।। ਚੜੇ ਰਥੀਂਗਜ ਘੋੜਿਈਂ ਮਾਰਿ ਭੂਇ ਤੇ ਡਾਰੇ।। ਜਾਣੂ ਹਲਵਾਈ ਸੀਖ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹਿ ਵੜੇ ਉਤਾਰੇ।। ਪ੨।। ਪੳੜੀ।।

ਦੁਹਾਂ ਕੰਧਾਰਾਂ ਮੁਹਿ ਜੁੜੇ ਨਾਲਿ ਧਉਸਾਂ ਭਾਰੀ।। ਲਈ ਭਗਉਤੀ ਦਰਗਸਾਹ ਵਰਜਾਗਨ ਭਾਰੀ।। ਲਾਈ

ਰਾਜੇ ਸੁੰਭ ਨੋ ਰਤੂ ਪੀਐ ਪਿਆਰੀ।। ਸੁੰਭ ਪਲਾਣੋ ਡਿਗਿਆ ਉਪਮਾ ਬੀਚਾਰੀ।।

ਡੁੱਬ ਰੱਤੂ ਨਾਲਹੁ ਨਿੱਕਲੀ ਬਰਛੀ

ਦੋਧਾਰੀ।। ਜਾਣੂ ਰਜਾਦੀ ਉਤਰੀ ਪੈਨ੍ਹਿ ਸੂਹੀ ਸਾਰੀ।। ੫੩।।

ਪਉੜੀ।।
ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਦਾਨਵੀ ਭੇੜ ਪਇਆ
ਸਬਾਹੀਂ।।ਸਸਤ੍ਰ ਪਜੂਤੇ ਦੁਰਗਸ਼ਾਹ ਗਹ
ਸਭਨੀ ਬਾਹੀਂ।।ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਸੰਘਾਰਿਆ
ਬਤ ਜੇਹੇ ਸ਼ਾਹੀਂ।। ਫਉਜਾਂ ਰਾਕਸਿਆਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰੋਵਨਿ ਧਾਹੀਂ।। ਮੁਹਿ ਕੜੂਚੇ ਘਾਹ ਦੇ ਛਡਿ ਘੋੜੇ ਰਾਹੀਂ।। ਭਜਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੀਅਨਿ ਮੜਿ ਝਾਕਨ

ਨਾਹੀਂ।। ੫੪।। ੫ਉੜੀ।।

ਸੁੰਭ ਨਿਸੁੰਭ ਪਠਾਇਆ ਜਮ ਦੇ ਧਾਮ ਨੋ।। ਇੰਦ੍ਰ ਸੱਦ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਜ ਅਭਿਖੇਕ ਨੋ।। ਸਿਰ ਪਰਿ ਛਤ੍ ਫਿਰਾਇਆ ਰਾਜੇ ਇੰਦ੍ਰ ਦੈ।। ਚਉਦਹ ਲੋਕਾਂ ਛਾਇਆ ਜਸੁ ਜਗ ਮਾਤ ਦਾ।। ਦੁਰਗਾ ਪਾਠ ਬਣਾਇਆ ਸਭੇ ਪਉੜੀਆਂ।। ਫੋਰਿ ਨ ਜੂਨੀ ਆਇਆ ਜਿਨਿ ਇਹੁ ਗਾਇਆ।। ੫੫।।



ੴਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤੇ॥ ਸੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ॥

ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੨॥
ਪ੍ਰਿਥਮ ਭਗੌਤੀ ਸਿਮਰਿ ਕੈ ਗੁਰ
ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ॥ ਫਿਰਿ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ॥ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂ ਸਿਮਰੌ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਰਾਇ॥ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸੂ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ਼ ਜਾਇ॥ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰਿ ਨਉਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਇ॥ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ

ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਇ ਸਹਾਇ॥ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰੀਐ ਜਿਨ ਮਾਰਗ ਦੀਆ ਬਤਾਇ॥ ਅਕਾਲ ਪੂਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੂਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ ਜਮ ਤੇ ਲੀਆ ਛਡਾਇ॥ ਜੋਤਿ ਕਾ ਜਾਮਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰੀਐ ਜਿਨ ਟੁੱਟੀ ਲਈ ਮਿਲਾਇ॥ ਅਟੱਲ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਮਰੀਐ ਜਿਨ ਕਲਿਜ਼ਗ ਵਿਚ ਸੂਚ ਸੋਧ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਚਲਾਇ॥ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੁਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ।। ਸਭ

ਥਾਈਂ ਹੋਹੂ ਸਹਾਇ।।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ! ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਭੁਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਆਪ ਸਦਾ ਬਖਸਿੰਦ ਹੋ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਬਖਸੋਂ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨ ਮਰੀਏ॥ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਵਰਤਾਓ ਮਹਾਂ ਮਲੇਛ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰੋ, ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ॥ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਕੁਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀਆ ਰਹੇ ਨਾ॥ ਜੋ ਤੈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹੁਕਮੁ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੈ, ਸੋ ਤੂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸ<mark>ਦਾ</mark> ਈ ਮਨਾਈਂ॥

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਥਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਦੀਨਾਬੰਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਮਿਤ, ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ॥ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ

ਬਖਸ਼ਣੀ– – \*

<sup>ੈ</sup> ਅਰਦਾਸ ਜਿਸ ਮਨੋਰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਏਥੇ ਆਖੇ ਜਾਣ।

ਨ ਵਿਸਰੋ ਨ ਵਿਸਾਰੋ, ਰਖ ਲਉ ਬਖਸ਼ ਲਉ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਹੁ ਦਿਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪ ਦੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ॥

> ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ॥



